



# उद्गर-सागरः

्रिप्रथम-हितीय-व्यतीय-प्रवाह-सर्मन्दितः ।

क विकाता-भवानीपुर-"बर्ग्वितीप-विजा ध्यापक

किकाता-विखिवद्यालय-वि.ए-परीचा-परीचक

कविभूषणा श्रीपूर्वचन्द्र दे काव्यरत उद्गटसागर वि.ए.

सङ्गलिंग:

( हतीयाहत्ति: )

किताता-कर्षचीयालिस्-प्रीटर्श्व २०३।१।१-संस्थ्यकभवनात् श्रीयुक्त हरिदास चहीपाध्याय (गुकदास चहीपाध्याय एच्ड सन्स्) हारा

प्रकाशितः।

१८४७ शकान्दाः। <sup>०</sup>

### PRINTERS:

K: C. CHAKRAVARTTY, GIRISH PRINTING WORKS. 8, Ashulosh Sil Lane, Calcutta. (Pages—1-16:, 1-112):

and

S. B. BHATTACHERJI,
THE MODEL LITHO AND PRINTING WORKS.
93, Baitak-Khana Road, Calcutta.
(Pages—1-208)

## इत्सर्ग-पतम्

## वङ्गसन्तानानुरागरिञ्जतञ्चल्यटाय 'संस्कृतभाषारविन्दमधुमज्ञमधुप्राय

सरस्ती-ग्रास्त्रवाचस्यिक्षित्वद्वागमम्मवित्व-विद्यार्णवीपाधिकःय क्षि-एस्-आइ, एस्-ए, डि-एस्, डि एस्-िक्, पि-एच् डि, एफ्-आर्-ए-एस्-वि-उपनामकाय माननीयधर्माधिकरणनायकाय आचार्थ्यवर्थाय परमपुज्यपादाय श्रीयुक्ताय

## स्यार् आश्वतोष मुख्योपाध्याय नादर

महोदयाय चत्रुष्टोऽयं गयः

(8)

श्राधिव्याधिविनायनसैरिनपुणो गङ्गाप्रसादः प्रिता न वात्सच्यादिभहागुणैकवसित्सीता जगत्तारिणो । पापध्वंसकरच्च पुण्यजनकं वासो भवानीपुरं सार्थं ज्ञाम तवाद्यतीष इति च त्वत्ती सहान् नापरः ॥

(-3)

दीनानामाधियान्यैश्वितस्ति सुभलं यः सदा प्रार्थनीयं यस्य च्छायां जन्मा बहुलसमनसामात्रयः सन्ततं यः । संविद्योध्यास्ति नित्यं य इह सुख्कराः कोत्तियाखाप्रभाखः स्तप्तानां तापनाको स जयति नितरामास्रतोषास्यवनः॥ (₹)

ना भारतन्यं कदाचिद् भजति हि दिवसे ग्रस्थते केनचिद् वा नो भेषेण्काद्यते वा नयनस्खहरेदूष्यते वा कलाहै: । नो दर्भे चौयते वा कचिद्पि समये पौद्यते पोड्या वा धन्यो देवाग्रतोष प्रभवति सुवि ते निश्चल: कोर्त्तिनन्द्र: ॥

त्रन्तः खेतां विद्यासासाग्रतोषसरखतीस्। दिण्डिनाऽजानता प्रोक्ता 'सर्व्यग्रक्ता सरखती'॥

(4)

इन्द्रस्थेव शचि: स्मरस्य च रित: कात्याधनी शूल्जिन:

स्ताहाऽग्नेरित्र नेश्वत्रस्य नामला च्छायेव सूर्यस्य च। श्रीतांशोरिव रोहिणी च मतिसन् देवाश्वतीष प्रभी त्रिया ते महती सदा फलवती लय्येव रंर्ग्यते॥

( 🗧 )

रत्नानामिव रत्नसी श्रिष्ट्यो खं तारकाणामिव स्वर्गः कल्पमही रहामिव सरः पञ्जे रहाणामिव। पायोधिः पयसाभिव प्रभवति साघ्यः सुधीसङ्गतैः सौजन्यादिगुणैर्भवान् मतिमतामेका स्रयो भूतले॥

(0)

चिषे देनेश्वता गुणे प्रक्विता पापे परं श्रीकृता है चिन्नेयत वुधे विन्यिता विक्ते परित्यागिता। चित्रों सादरता खले विसुखता शास्त्रेषु मूर्यागिता है श्राती सचमता स्थिता च सततं देवाग्रतीय विथि॥ ( c)

अट्टेवेशास्त्रतोषास्त्रराकातारक्नायकः।
विद्वकृत्रवकोराणां सदास्ति सुखदायुकः॥
( ८ )

दारिद्रंग दुर्बलं दुःख्यं पुनस्तेखेव पील्नम्। -ज्यस्तोष स ते दोषः स्तीवे योज्यं न पौक्षम्॥ (१०)

मित्राणां प्रियवर्षको सव सदा नैदाघनीरं यथा

प्रत्रूणां भ्यवर्षको सव खग्रं नैदाघरीद्रं यथा।

ग्रायुक्ते परिवर्ष्कृतां प्रतिविनं नैदाघघस्त्रो यथा

प्रत्यूष्ठः चयसेतु नित्येसपि वे नैदाघरात्रिर्यथा।

अव्यायामाः सरिभससये कामस्ता निदाघे रत्ता वर्षास्विभनवज्ञते पिङ्क्तते, पत्त्वलानाम् । कट्टक्तोष्णे यरिद निर्ताः स्वापशीला हिम्मुत्ते । शीते राविभ्यमणनियतास्तेऽरयः सन्तु सर्वे ॥

(१२) तृष्णात्तीऽलि: कुद्धमजरमं चातको वारिवाइं ००

तारानायं सारति च यथा शुष्ककग्रुसकोरः।

श्वानाः पात्यस्तत्र्वरमयोः दुःश्वेसार्हित्यसेवी श्वेमनां त्वां सारति सततं पूर्णचन्द्रस्तयैव ॥

( 83)

चन्द्रार्वभोभितलं लाङतटाश्रतीष

किं ते वदामि सुगुणान् गुणसागरस्य

त्वन्नामनीर्त्तिपरिकीर्त्तनयत्न एष्ट्रि ए।दाज्ञरेश्वमभिवाञ्चिति पूर्णचन्द्रः ॥

इष्टं शिवास्यगुणितं निधिना समितं

कृष्णान्तारनिष्ठतं वियदिन्द्रियेण ।

यच्छेषितं श्रीकरेण इतं तदव्दं

वङ्गेषु शिष्यवदनेषु तवाऽसु नाम ॥

(१५)

श्रिम्बुइटसागरे निह जड़े कि सिट गुणो विद्यते येन भान्ततटान्तविश्वसवतां तृश्णानिवृत्तिर्भवेत्। तस्मात् खादुतमं पवित्रसम्बनं पीयूषपूरोपमं गङ्गासङ्गिसरस्रतीरसमहं संप्रार्थये साम्प्रतम्

अस्यस्मिन्नवतारणा रसनिधी नानारसानां जनाः चंद्रकृतान् पिवन्ति सागररसं देवाश्वतोष प्रभी। दक्षारचेत् तव वामुनेत्रपतनं प्राप्नोति दैर्वात् तदा

स्त्राकारं परिचाय देवकपया चीरं भवेत् तत् पुनः ॥

यस्य स्री: सदने गिरा च वदहे चित्ते च चिन्तामणि-यी: स्थैयों तुहिनालको बिन्तपमे घैयों च सब्वेंसहा। यो विद्गेष्ठ मतः सदा सुरगुरुविद्यार्थिनी गाइता तं तुन्क्वेंद्रिटमागरोऽयमृतलस्यी हि विद्यार्थवम् ॥ वदीययीवरणास्तिन

यीपूर्णिचंन्द्रेण

## सङ्गलाचरगम्।

(8)

यो निकाति विभक्ति संहरति च ब्रह्मादिमूर्स्या जगद् विज्ञव्योमवसुन्धराम्बुपवना यस्याहपरा सूर्त्तयः । "यो बाह्मान्तरसर्व्वदिन्त विहरनेकोऽखिलं वीचते यः सर्व्वात्रयभूरचिन्त्यमहिमा देवाय तसी नमः॥

पृथ्वीपातिक्षिपापपर्व्वतपविश्वेपापिक्षिपारस्वी ...

पापप्रान्तरपांश्चपक्षपिकप्राचप्रदी पादपी।

पापप्राज्यपयोदपालिपवनी पापेभपञ्चाननी
पादी पाग्रपती प्रपश्च परमी प्राक् पूर्णचन्द्र प्रनी ॥

(३)

जय जय हे शिष दर्पकंदाहम दैत्यविघातम भूतपते दशमुखनाशमशायमदायमे मालभयानम भक्तनते। त्रिभुवनकारकघारकमारम संस्रतिसारक धीरमते हरिगुणगायम ताग्डवनायम मोचविधायक योगरते॥

दीर्घाची दीप्रदन्ता दृतुजदंबदंबा देवतृष्टुः र्द्धदाँती दिव्यास्त्रेदिव्यकान्तिदेरदवदमना दीप्तदेखा दुक् वैः । देशानां दर्पदान्त्ये दश्रदिश्च दश्रकां द्वतिषां दश्रमां देवी दुर्गा दुरन्तं दबयतु दुरितं दुर्गतिद्रावदचा ॥ (१)

यस्याः शिल्पमन्त्यमं त्रिभुवनं काश्यश्च वेदत्रयं व्याप्ताः स्पत्नो सेता । यद्याः सपत्नो सेता । या कालत्रयमीचित् स्विपुनं अत्ते च नित्रत्रयं क्या त्रेष्ठास्थ्यां कार्यत्रेष्ठास्थ्यां स्वाप्ताः स्वापताः स्वापताः स्वाप्ताः स्वापताः स्वपताः स्वापताः स्वापता

( )

सजलजलदकालं प्रेसवापीसरालस् अभिनववनसालं चेसवल्लीप्रवालस्। सुवननिलननालं दानवानां करालं निखिलसनुजपालं नौसि तं नन्दबालस्

पुलिनवनविर्द्धारिन् बज्जवीचित्तहारिन् दतुजदलनकारिन् योगिष्टत्पद्मचारिन् । भवजलिधितारिन् पीतकीश्रियधारिन् श्रमनदरविदारिन् पार्ष्ट्वं मां विष्वभारिन् ॥ (ट्र)

पिष्डितान्नमरखेंऽपि र्सूंखीनं नास्ति क्षत्रचित्। इति मूर्खे परा प्रोतिर्यस्थास्तां श्रियमाश्रये॥ (८)

हरिप्रियां भूजं मत्तो दीनश्व न इलिप्रियाम् । न अक्वापि नदे: पूर्व्वां मत्तो अक्वेव वापराम् ॥ (१०)

यो लंकेशगुरु: र्जुमारजनको योऽसी गवीशध्वजी यो गंगां धरित खयं हिमकरोहीप्ताक्षकान्तिः सदा। यो नित्यं खलु भूविशेषसदने वामगुक्षसङ्कर्स्यथाः भक्त्योमाधविमादिहीनमनिशंकी स्रेयसे संस्थि।

भगवचर प्राचितस्य '

## ग्रवतर्गिका।

## प्रथमावृत्ति: ,।

द्रह खेलु भारतभूनी प्राचीनकालादारस्य संस्कृतभाषारिवन्दमधुमत्तमधुपा वहवः पिछ्वताश्र्पादुरासन्। तेषु कालिदास-भारिव-भावस्ति-माध-प्रोहर्प-वाण्यम् प्रधानप्रदेशस्त्र क्वीनां मानससुरोवरसमुद्र्तानि विविधरसभावमयनकेरन्द्रपरमपूर्णानि किवतालनक्षकेमलानि सुविकाणमासाय प्रथित्र्या सर्व्या सर्वेता यथा चित्तनाकर्वनित्त तथा निख्लसंसारिनगृद्रतत्त्वविदक्षे तददन्ये च कविकुलितलकाः प्रसङ्गपरवण्यत्या तत्-कालोचितवक्षव्यवर्णनसुखेन यानि पद्यानि रचयामासुस्तानुग्रह्मद्रविति नामा सङ्गदयहृदयाधिष्ठानपरस्परथा नहार्च्यववद्यापि लोके चादरं विराजने। इयस्य कविता भारतस्य कचित्प्रदेशे सुमाषितिनिति कविच स्कृतिस्थास्थायते। का खलु तावदुह्मदक्षविता ? कया रीत्या वा तस्य प्रविधिपसिति निक्प्रियति निक्प्रियत्ति स्थानिकिति कविच स्कृतिस्थास्थायते। का खलु तावदुह्मदक्षविता ? कया रीत्या वा तस्य प्रविधिपसित्रविधरित्ता नामधियस्थिति निक्प्रियत्तिस्थान्त्रस्थानिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्तितिस्थान्तिस्थान्तिस्थान्यस्थानि स्थानिकितिस्थान्यस्थान्यस्थान्तिस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थान्ति स्थानिकितिस्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थानिकितिस्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकित्यस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्थानिकितिस्थानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानिकितिस्यानि

"महक्के त्इटोदारोदात्तीदीर्थमहाग्रवाः । क महानेना महात्मा च॥"

चत्पलमालायाञ्च-

"उद्गट: कच्छपे मूर्ये प्रक्षप्टे तु विलिङ्गकः।"

चन्चे लेवं व्रवन्ति यत् कम्मीरदेशे व्यवहानामा कचित् कविराविरासीत्। से च चक्षटभद्र:, भद्रोक्षटः, जिक्षटाचार्यश्रेति तिस्तिरास्त्रामिरिमिहितो वस्त्र । कच्चणकवि-विरचितन् जतरिक्षणेनामकम्हे स्ट्याजस्पतिगणपुरावत्तपाटादेवमवगस्यते यत् कम्मीर-देशे कदाचित् जयासिक्षे नाम कथित्तरपतिः एक्षेत्राशीत्युत्तरसप्तश्यतिमित् ( ७०१ ) ख्रष्टीयान्दादारस्य तयोद्दीधिकाष्टस्यसंस्थान ( ८१३ ) ख्रष्टाव्दं यावत् चतुन्त्रियाः (३४ ) वस्त्रमन् कम्मी राजासनमञ्ज्यकारः। स चात्मनः कवित्रस्तिमृत्या वहन् सुक्तविपिष्डतान् सबहुमानमानाय्य स्वस्य सदिस समितिष्ठिपत्। तेषु च भशेष्ठटः, द्विमिद्रगुप्तः, मनोरयः, ग्रङ्कदतः, चटकः, सिमान्, वामनः, चीर्येतेऽष्टी मृश्वित्वयः प्रधानगद्वीमध्यक्वन्। तत्रायुद्धटेकविरेव प्रधानमासीत्। स च स्वरिचतालिक्वा-वचमधुरक्रविताभिक्वापिष्डमहाराजं सुपरितीय्य तस्यकायात् प्रतिदिनं खचं दीना-रान्तभतः। एतेनैव महाक्षवेषक्रस्य महस्याः क्षवित्वयक्तेः कीष्टक् चित्तस्मस्कारितं तद्तुमार्थ स्वैः सुगम्मवः। भूपतिर्जयापीष्ट्रस्य च निरित्ययक्वित्वप्रियतया तस्य सुभा बहुसुपिष्डतस्नवाद्य ग्रुपते । इदमेवाभिप्रेत्य कहुणकवेः स्क्रमेतिन्

"समग्रहीत् तथा राजा सोऽन्विष्य निखिखान् वुधान्। विद्वहुर्भिचमभवद् यथाऽन्यचपमख्ली॥"

राजतरिङ्गणी ४।४८३

जयापी इस राजः कवेबद्वटस चैतिष्ठत्तं सप्रकाणीकर्तुं राज्यतरिङ्गस्थाः कथिदंग उद्वियते। यथा—

"वचो सूखींऽयिनित्येव निर्मेष्ट वदते स्मुटम्।
सर्व्यवानं दृदयके सर्व्यान् विद्यामियोगिनः॥
देशान्तरादागमव्य व्याचचायः चमापितः।
प्रावृत्त्यतं विच्छित्रं महामाप्यं महोतचे॥
चीरामियः व्यन्दियोपाध्यायात् संभतसूतः।
सुधैः सरु ययौ इहिं स जयापीडपिछतः ॥
मूप्तिरात्मना स्पर्वा चचमे न स नस्वित्।
प्रात्मनस्तु दुधैः स्पर्वा ग्रह्मधिव ह्वमन्यत॥
तावत् पिछतग्रव्देऽभूद् राज्यव्दादपि प्रया।
तैसीदायिनं तु स्नानं कालान्तरिद्यियरि॥
व्यती विवदायते राजसामुख्यकाङ्गिः।
प्रात्मे विवदायते राजसामुख्यकाङ्गिः।
प्रस्ते न सम्बुविद्वा व्याप्ताः सेवागतेन्पैः॥
प्रस्ते महत्रमाखायां ग्रह्मदन्तस्य महिन्यः।
विवत्तया यक्तियाख्यक्तेन स्तीक्रत्य वर्षितः।

विद्यान् दोनारलुचेण प्रत्यहं क्षतवेतनः ।
भद्रोऽभुद्रव्यस्य भूमिभर्तुः समापतिः ॥
स दामोदरगुप्ताख्यं क्षष्टनौमतकारिणम् ।
कविं कविं विजिरिव धुर्ये धीसचिवं व्यधात् ॥
मनोरयः शहरत्त्रयटकः सन्धिमांक्षणः ।
क्षात्रुः कवयसस्य वीमनाद्यायं मिल्लगुः ॥"

राजतरीङ्गणी ४।४८७-४८७

"त्रवस्थावेदकासत्त गयिताः प्रथिवीसुजा । प्रार्द्रान्तःकरणैः स्रोकाः सर्य्यन्तेऽद्यापि स्रिसः"॥ राजतरिङ्गणी ४।५५०

जडटभट्टो हि कुँमारसभाव-काव्यालङारसंयुह-भामहालङारिववरणानीति युव्यवय-मरचयत्। प्रहीरारिन्दुराजो नाम कयित् कौत्यालङ्गिरसंयहस्य जड्उहिनान्हीं टीकां प्रणीथं तत्वेवोइटभट्टस्य तत्तद्यव्यवयप्रणयनवात्तां निरिद्यत्। छलार्-साहेव-महोदयेन च कश्मीरदेशे काव्यालङारसंयहमेकमासाद्य कश्मीरिपोर्टनामकपत्रस्य द्ध्य-संस्थावपृष्ठे । एवमुक्तम् "उइटभट्टः किल जयापोड्स्य राज्ञः सकाश्मत् प्रतिदिशं जज्जसंख्यकान् दीनारान् लभते स्म। स् च कविन कश्चिद् इहद्युन्धं किनायः "तस्य सप्रणीते काव्यालङारसंयहनामकेऽलङ्गारयन्थे यानुदाहरणानि सन्ति तानि सरचित्कुमारसम्बद्धाः देवाजहारे"ति।

पिटार्-पिटार्सन्काहेबोऽपि वस्त्यमाणपद्यचतुष्टयमुद्गटकिकतिमिति प्रतिपाद्या-'मास । जद यथा—

> ि खित्रं खेन समुद्रर्टन सरसं खीयं मनो जायते श्रेत्याऽत्यस्य समुद्रदे खुलु मनः श्रीतं पुनर्वान्छति । श्रद्धाः प्रमान् जानवत् पि येन वश्यान् कर्तुं समर्थः सुधीः काय्यतस्य समुद्रदस्य मनुजैरावस्यकः संग्रहः ॥"

( 7 )

"स्रयं यन्तु: परो वेति गणना ल्वन्तिसाम्। व् ंपुंसामुदःरिस्तानां वसुधेव कुटुम्वकम्॥"

( ३ )

"िकं कीसुदी: शशिकला: सकला विचूर्ख संयोक्य चास्तरसर्वे पुनः प्रयवात् । न

कामस्य घोरहरें हुं कितदम्धम् नैः

सञ्ज्ञ.वनीपविरियं विश्विता विभावा॥"

8)

"निमित्र वहभिवत्तेर्युत्तिय्त्रीः प्रलापे-र्दयमित्र पुरुषाणां सर्व्वदा सेवनीयम् । अभिनवमद्वीखालालसं सुन्दरीणां

स्तनभरपरिखिन्नं यौवनं वा वनं वा॥"

यदाहं वाख्ये वयसि वर्तमान उत्तरपाड़ाख्य-राजकीय-इंराजीविद्यालयप्रविष्टोऽप्य-वसरफ्रमीण परमण्चपादस्य मदीयग्रोः स्वर्गतकालीकुमारकाव्यचणमहोदयस्य चतु-पाठीमाणित्य काव्यव्याजरणात्यधीयानः कालुमनयं, तदा प्रायणो गुरुसुखाद वहीर्व्वट-कविता षण्यणवम्, तांचे क्षान्ट्रस्पेलखम्। ष्रयोचिविद्यालुयप्रविश्वमासाद्य सेरीमाण्यवणाद-दिज्ञजननान्नीयस्य महात्मनः स्वर्गतस्य ईत्रयत्त्वन्द्रविद्यासागरस्य स्टेवसुखोपाध्यायस्य च केहान्पदीम्य तयोः सकाणात् प्रायेण पञ्चणतसंख्यकसोकान् समग्रहीषम्। तहत् स्वर्गत-महाराज-वाहर्द्य-यतीन्द्रमोहनठाकुरस्य साद्यशाद्यायसर्थ-नानादिग्देशादागतानां परमण्चपादानां वाह्यणपिखतानां क्षस्या उद्घटशोकानां वीणि सहशाणि मयः समाहतानि। एवक्रमीण भारतस्य नानास्थानेश्योक्ष्यकृतरप्राचीनपुक्षकेस्ययं सोकसंग्रहेण साम्यतं सदन्तिके दाविणतिसर्हसाधिकालचसंस्थाका उद्यव्यक्षाताः सन्ति।

र एष् इट्सीनेषु रसभावस्थिष्ठा बह्नवो मधुरस्रोना वक्तराषात्मकपदानुवादै: सह 'हितवादि-एडुनिशनगेजेट-प्रस्तिषु' संवादपतेषु प्रकाशि : सीष्ठवातिश्रयेन सर्व्वेषां स्चेतम्मं हृद्यान्यनन्द्यन् । खरेशीया वैदेशिकाय वहवी गुणगाहिण: पिछता सन्मुखिन:स्तानुइटसीका-नःक्र्यं, परसानन्दमङ्गप्ततः सिन्निस्-टिन-थिव-पिटार्सन्-प्रभृतय: कतिपये संस्कृतः, भाषानुरागिण: साहेव-महोदया: संस्कृतोइटसोकान् सम्मुक्यं संस्कृतभाषाया माधुर्यम् उद्यटसोकरच्चितृणां क्रवीनाच नैपुष्टं नितरां प्रार्थसिषु:।

यसिन् यन्ये स्रोकिनिचयस्य पाठव्हन्दोव्याकरणग्रज्ञिनिसिन्तं सथा वङ्गलः प्रथासः व्यादाः व परन्तु वृषाचित् स्रोकानी ताल्य्यं निस्हृह्यस्पष्टसिक्ताः स्रोका प्रव निष्टेषुः पाठकहन्तैः क्षप्रया कार्य्य इत्यस्यययेथे। अन्यस्त ईद्या अपि दिवाः स्रोका प्रव निष्टेषुः ये च गन्यान्तरिक्षिपेऽपि सिन्निद्याः सिन्तः। तज्ञिनितो समापराधः सद्यैः सङ्क्यि-पाठकः चन्तव्य प्रत्यपि प्रार्थये। यङ्गनसुख्त आकर्ण्यं संग्रहीतेऽज्ञिन् स्रोकसमूहे यदि क्षवित् क्षिष्ट समः प्रमादो वा स्थात् तन्न विचित्रम्। तद्यं पाठकहन्दं सिन्यं निवेदयानि यदि तन्तेद्रेगुर्णं क्षप्या मां विज्ञापयित्, तदा मे परमोपकारो भवेत्, तदर्थं चाहं तेषा चरणत्रचिक्तनः स्थास्त्रामः। कर्त्वस्यचैतनाहिः। तथाचीन्नं

"गच्छतः पतने भूमी प्रभादान्नहि विस्पर्धः।

हसन्ति टुर्जनासवीत्तीलयन्ति तु सज्जना: ॥"

वहुभाषावित् पण्डितप्रवरो मदीयपरममुद्रत् खर्गतो इरिनाथ दे एभ-ए महीदयः मन्युखाद चद्रटक्षयितां ग्रयुषमाणो विश्वविद्याखयस्य सहकारि-रिजिद्वार-पद्राभिषिकं श्रीयुक्त गिरिश्चन्द्र मुखोपाध्याय एम-ए महानुभवृमनुष्ट्यान् । चहुमपि तदथं "इन्पिरिप्याख खाइन्नेरी''-- नामकपुक्तकाखयं गला ताष्ठभाषुद्वद्वितामश्रावयम् । तौ हर्न्तामाकस्यं परा प्रतिमखनिताम् । स च हरिनाथसदानौनेवमुक्तो मथा, यत् वहुभाषाभिक्तः पिखतो भवान् यदि नां यत कुत्वचिद्द भाषायां यं कमिष स्थावसयं श्रीकं तृथात् तदा ततोऽप्यिषकप्रकर्षवत्तया चित्तचमत्कारित् संस्कृतश्रोकं भवन्तमहं श्रावितं ग्राव्योगिति मना । चयेश्वदावास्यं सोऽपि क्याटिन्-पौक्-प्रते ख-जास्त्रीन्-इंराजी-स्राय्य-पारसीकायनिकभाषास्यं विविधिक्रिष्यमेदिभन्नान् सावान् सामन्रवीत् ; सहस्र तन्निहाव- सयमधुरोह्नटस्रोकान् श्रावित्वा तं नितरामप्रीखयम् । तदानीं तथौ श्रीसितेनु तेनोक्तम् "चस्वद्वेयीयन्नाद्वास्यरिद्धता यक्षाः संक्रीयकं मधुरभावसिद्वियनेन संस्कृतोहट- श्रीकान् रचयासुमुस्तया रीशा श्रीकान् रचयितं संस्कृतभाषाविद्यः कोऽपि पूर्णिवन्तिन संस्कृतीहर्यः सोवान् रचयासुमुस्तया रीशा श्रीकान् रचयितं संस्कृतभाषाविद्यः कोऽपि पूर्णिवन्ते स्वानान् रचयासुमुस्तया रीशा श्रीकान् रचयितं संस्कृतभाषाविद्यः कोऽपि पूर्णिवन

किवर्न ग्रंथाकः। दयस्य देवी भाषा सगुणालङ्कारा सती यथा रसभावादिका पुणाति, क्राय्यामा मानवी भाषा नृ तथे"ति ।

यहारं जयपुरप्रदेशनगमं तदा परमपूजनीयस पिछतप्रवरस महामहोपाध्याय
ग्रीयुत्त हरप्रसाद शास्त्र प्म-ए, सि-चाइ-इ महोदयस किन्छसहोदरेण प्रवतत्त्ववित्पिछतेन स्वर्गत मेघनाद भड़ाचार्य वि-ए महानुभवेन सह सम सप्रेमपरिचयः
सञ्चातः।, सं को मां जयपुरम्हार्यज्ञस पुसर्वागरं नीला वज्ञनासुद्धटकवितानां
प्राचीनपुस्तकात्यद्रश्यत्। निभासिन्नुद्धटसागरे पाठानं-मोगल-नवाव-प्रभृतीनां वर्णनसनाय। ये श्रोक्ताः सन्ति, तान् सध्वान् स एव मे प्रादात्। साम्प्रतं स महात्मा यदाजीविष्यत्
तदा मे महोपकारोऽभविष्यत्। मनेग्र मसैव दुरहष्टतया स इदानीं दिवं गतः।

श्रयेकदा माननीयो धर्माधिकरिषकचर: प्रात:स्वरणीयो संस्कृतभाषाविश्रारदः संस्कृतोई टकिवतास परानुरिक्तमान् स्वार् त्रीयुक्त गुक्दास वन्द्रोपाध्याय केटि, एम्-ए, हि-एल्, पि-एच् डि महोदयो सनो वह्नकइटकिवता निश्नस्य तासां प्रशक्ति प्रसङ्गेन मामवदत्—"एकैका उद्गटकिवता एकैकमनर्धरवम् । ईदृश्यः प्राच्याः किवतास्त्रस्येव सन्तीति रवाकरोऽसीति"। श्रय तस्येव महात्मनः कितपयेश्वासक्ट्रविश्यकैः श्लोकैः प्रयोजनमासीदिति तिह्वया वङ्गानुवादसनायाः कितपये श्लोका मया तदिन्तकं प्रेषिताः। स चतान् इंराजीभाषयान्य माननीयं सुपिखतं लायनाभिधं राजपुक्षं श्लाविद्या परमप्रीणयति । स्वत्रमुक्षं मामवोचत्—"भद्र । एतान्यनर्धाण मारत-रंजनि साधारणसम्बसुपग्याप्य विधीयतां परोपकृतिदेशस्य। श्लाविद्यनां राजपुक्षा भवतोऽभिमतम्। श्रहमि साहायकं ते किरिष्यामि । लायन्-साहेवोऽपि भवत्रदत्तान् उद्गटिस्नुपागमत्।"

'किलिकाताराजकीयसंख्नृतिवद्यामिन्दिराध्यची मदीयपरमिहतेषी महात्मा पिछत-प्रवरी महामहीपाध्यायी चक्टार् त्रीयुक्त सत्नीग्रचन्द्र विद्यासूर्यण एम्-ए, पि-एच् डि. एफ्-ए-एस्-वि महोदयी मक्षकाणात् स्रतोद्वटक्षोकः प्ररां प्रीतिस्रपागतस्त्रां स्रोकानां स्ट्रणायात्र्यं मां प्रोत्साहितवान् र

हितवादि-पविकायां ममोइटस्रोकानां सुद्रणकाले किसेकदा समणायं कटक-प्रदेशस्यमम्। तवत्यस्य प्रधानस्य व्यवहारजीवस्य श्री क जानं भीनाय वसु एस्-ए, वि-एत् सहोदयस्य साहायके प्रप्तिविद्यानुरागिषा स्वर्गतेन मयूरभक्षाधिपतिना महा-राज वाहादुर योत्रीरामचन्द्र भज्ञ देव महोदयेन सह संहत्तो ने संसवः। असी महात्मा मत्त उद्गटसोकान् ग्रयूष्रिति विज्ञाय तमहं कतिप्यान् सोकान्यावयम्। स रूनितरां प्रीतो सुद्रसिहसं ने प्रत्यस्थोत्। परं ममाधन्यतया सोऽचिरादेव पञ्चतसुपागतः।

किताता-पाणुरियाघाटा-वासूच्यो महाहाज: खर्गतो महानुभृतो यतीन्द्रमोहन
टाक्तरः संस्कृतभाषायां सुपिष्डत उद्यक्तवितायां परणानुर्क्तयासीत्। हित्रमादि-पितकायामु एड्केशनगेजिटे च यानुद्रदश्चीकान प्राकाश्ययं स संवहमानं तानपटत् पूरां
प्रीतिश्चालभतः। अथ मन्मुखाद उद्यक्तविताः श्रोतुकामस्वदीयं सभापिष्डतं नैयायिकचूड़ामणिं मदीयपरमहितैषिणं सुद्धदं परमपून्यपादं श्रीयुक्त पार्वतीचर्ण तर्वतीर्थं महोदयमनुक्दवान्। ततोऽहं "एमारेल्ड् वाश्रोयारं" गत्वा तसुद्धश्चीकान् श्रावितवान्।
ततः प्रश्वति स श्रुतिसप्ताहमीद्वाकान्युखाद उद्गटकिताः श्र्योति सः। श्रावितवान्।
ततः प्रश्वति स श्रुतिसप्ताहमीद्वाकान्युखाद उद्गटकिताः श्र्योति सः। श्रावितवाने हि
तत्सहशः सुरस्कः सुपिष्डतय श्रोताः श्रु मे दुर्देवं यत् सोऽभुना दिवं
गत्, इति।

उद्गटकिताकोविदी मनिखवयं: पिछतप्रवरी महास्मा राय श्रीयुक्त राजिन्द्र-चन्द्र शास्त्रि वाहादुर एम्-ए, पि-चार्-एस् महोदयः क्षप्याऽतीतपचिविशितसंख्यकवत्सरिष्ठे वह्नि नवीनानुरह्मटयानि संग्रह्म गन्धं समर्प्यं च मम् महोपकारमकार्थात्। उद्गटकितास् तस्य सहदाः परमनुरागो वर्तते। त्रित एव यच कुचचिदुह्मटकितार्थं याच्यमानोऽप्यसी कदाचित् पराञ्चखो नामूत्। पिछताचगर्थेन मन्धेयपरमन्हतिविधा उद्गटकितानुरागिषा कित्वकाता-संख्वत-विद्यामन्दिरस्य चध्यद्यचरिष महामहोपाध्यीय गीयुक्त कालीप्रसन्न महाचार्थं विद्यारत एम्-ए महोदयेन तथी नवहीपपुख्यमूनिवाखव्येन ग्रेषालक्ष्रीरसनायसीक्षरचनासिद्यहक्षेत्र मदीयपरममिक्तमाजनेन महामहोपाध्याय श्रीयुक्ता-जितनाथ न्यायरक महानुमदिन च मनैतदुह्नटसागरस्य पाख्डिबिपः क्रप्याः परिदृष्टा।

"हितवादि"-सन्पारीकी स्वर्गतकाचीप्रसन्नकार्यविद्यारद-श्रीचन्द्रोद्दयिवद्याविन्तेही, "वङ्गवासि"-स्त्रवाधिकाः सूर्गत योगेन्द्रनाय वसुः, "वङ्गवासि"-सन्पादकः श्रीविद्यारि ज्ञाल सरकारः, "एड्सूशन-बेजेट"-स्त्रवाधिकारी श्रीमुक्तन्ददेव मुखोपाश्राय राथ वाहादुर एम्-ए, वि-एल्, "वसुमती"-सन्पादकचर: ग्रीजलधर सेन:, — एते उइट-किवितानुरागिण: सपिष्डता: सहदया महोदया: परमप्रीतिसरं सानुकस्यं सर्वसंवाद-प्रवेषु लहदिनपर्य्यन्तं सद्द्ता वर्षुं जहदक्षविता सुद्रितवन्तः।

एते महामहोपाध्यत्यादयो महानुभवाः पिछता उद्गटसापरसङ्खने साहायकं कुर्वनो मां निरुपं प्रोसाहितवन्तः—

- (१६) कार्योधासनिवासिन. र खर्गत सहासहोपाध्याय राखाखरां चायरतः, खर्गत महासहोपाध्याय कैकासचन्द्र यिरोमिषः, सहामहोपाध्याय शिवकुतार श्रास्त्री, सहासहोपाध्याय राख्यां, खर्गत सहासहोपाध्याय गङ्गाधर शास्त्री, खर्गत सहासहोपाध्याय रासतिथ शास्त्री, खर्गत सहासहोपाध्याय गोविन्द शास्त्री, खर्गत सहासहोपाध्याय रासतिथ शास्त्री, खर्गत सहासहोपाध्याय सुधाकर दिवेदी, सहासहोपाध्याय विस्थेश्वरीप्रसादः, खर्गत सुरेन्द्रनाथ तर्कतीथः, श्रीवासाचरण न्यायवेशिपकाचार्यः, कविराज
  श्रीयुक्त उसाचरण किरतः, खर्गत हर्द्रभार शास्त्री, श्रीश्रीयक्ताचार्यः, श्रीप्रयनाथ
  तत्त्वरतः, श्रीदिचणाचरण विद्यानिधः, श्रीहाराणचन्द्र विद्यारतः त्याकरणोपाध्यायः,
  श्रीहरिहर शास्त्रो, श्रीवाजयक्षण काव्यतीर्थं वेदान्तवागीशः, श्रीताराचरण काव्यतीर्थं
  साहित्योपाध्यायः, श्रीश्वासाकान्त काव्यतीर्थः, स्वर्गत हरनाथ विद्यारतः।
  - ( २ ) मिथिंबानिवासिनै:--सर्गत विश्वदाय चोक्ताः, स्वर्गत दीननाय निश्वः।
- (३) उत्सवनिवासिनः—महामहोपाध्याय श्रीसदःशिव मिश्रः, स्वर्गत राय राधानस्य रायत्वाहादुरः, जानकीनाथ वसु एम्-ए, वि-एल्।
- (४) वङ्गदेशनिधासिनः—(क) स्वर्गत महामहोपाध्याय महैशचन्द्र न्यायरतः, स्वर्गत महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तर्कालङारः, स्वर्गत महिन्द्रहोपाध्याय क्रण्यनाय न्यायपञ्चाननः, स्वर्गत महामहोपाध्याय दिनवस् न्यायरतः, स्वर्गत महामृत्रीपाध्याय रामनाष्ट्र सिद्धान्तपञ्चाननः, स्वर्गत महामहोपौध्याय यौरामशिर्दोमणिः, स्वर्गत महामहोपौध्याय राजालण्य तर्कपञ्चाननः, महोपाध्याय राजालण्य तर्कपञ्चाननः, स्वर्गत महामहोपाध्याय राजालण्य तर्कपञ्चाननः, स्वर्गत महामहोपाध्याय राजालण्य तर्कपञ्चाननः, स्वर्गत महामहोपाध्याय द्वारकानीय सेनः, स्वर्गत महामहोपाध्याय विजयरत्व सेनः।
- ( ख ) महामहीपाध्याय योहरप्रसाद शास्त्रि एस्-ए, हि-माइ-इ, महामहोपाध्याय श्रीकाम्मस्यानाय तर्कवागीय:, महामहोपाध्याय श्रीशवचन्द्र सार्व्कमीम:, महामहोपाध्याय

यीयादवियर तर्करतः, महामहीपाध्याय यीप्रमधनाय तर्कभूषसः, महामहीपाध्याय यीगुर्वेचरण सर्व्वदर्शनतीर्थः।

- (ग) खर्गत गिरियचन्द्र विद्यारतः, खर्गत नवींभचन्द्र विद्यारतः, खर्गत हिर्यन्द्र तर्करतः, खर्गत गुरुनाय काव्यतीर्थः, खर्गत क्षणकुमार विद्यारतः, खर्गत तारकचन्द्र सांख्यसागुरः, खर्गत भगवतीचरण स्मृतितीर्थः, खर्गत स्थकुमार भश्चाचार्यः, खर्गत ताराप्रसन्न सेन विद्यान्तः, खर्गत र्वाचन्द्र विद्यापिनोद्द कविराजः, खर्गत न्द्रीलकान्त तर्कवागीयः, स्तर्गत गुरुचरण विद्याभूषणः, खर्गत कार्लीकुमार तर्कतीर्थः, स्र्गत दुर्गाचरण तर्करतः।
- (घ) श्रीपार्श्वतीचरण तर्कतीर्थः, श्रीभुवनेश्वर विद्यालङ्कारः, श्रीकालीपद काव्य-तीर्थः, श्रीहरचन्द्र तर्कपश्चाननः, श्रीहरिश्वन्द्र कविरतः, श्रीदुर्गाचरण सांख्यवेदान-तीर्थः, श्रीराजिन्द्रनाथ विद्यासूषणः, श्रीयामिनीनाथ तर्कवागीशः, श्रीदेवेशचन्द्र विद्या-रतः, श्रीहरिचरण काव्य-व्याकरण-तीर्थः, श्रीधीरानन्द्र काव्यनिधिः, श्रीविश्वश्चेश्वर काव्यतीर्थः, श्रीगोविन्दचन्द्र विद्यासूषणः, श्रीरिसक्तमोहन विद्यासूषणः, कविराज श्रीयामिनीस्षण राय कविरत एस्-ए, एस्-वि, श्रीनिवारणचन्द्र सद्वाचार्थः।
- (ङ) राय श्रीयतोन्द्रनाथ चौधरी श्रीकग्छ एम्-ए, वि-एल्, राय श्रीविनोद-विद्यार वसु वि-ए, खर्गत अस्तलाल सुद्धोपाध्याय एम्-एं, वि-एल्, खर्गत आग्रतोप विश्वास एम्-ए, वि-एल्, श्रीवारकानाथ चक्रकर्ति एत् रे, वि-एल्, श्रीविनोद्धचन्द्र सुखीपाध्याय एम्-ए, खर्गत कालीप्रसन्न घोष विद्यासागरः, श्रीयुक्त आनन्द्रचन्द्र सायः, खर्गत इन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय एम्-ए, वि-एल्, श्रीयुक्त अचयस्त्र सरकार वि-एल्, खर्गत रजनीकान्त सेन बि-एल्।
- ं (च) मयमन्सिं इजेलान्तर्गतसुसङ्ग्रीपुराधिषति: सहाराज वाहादुर श्रीयुत्त कुमुदचन्द्र सिंह वि-ए, मुक्ताग्राका-ध्यक्तव्या खर्गता राजी विद्यासयी देवी, प्राजा श्रीजगत्किश्रीर शाचार्थ चीपुरी, क्षेत्रार श्रीजितेन्द्रिकश्रीर शाचार्थ चीपुरी, संशाराज वाहादुर खर्गत सूर्यकान्त प्राक्तार्थ चीपुरी।

परिशेष ममैतद विशेष त्राव्यं यत् किलिकाता-रंकृतविद्यालयाध्यापकचरः प्रात:प्रार्थियः परमपूर्यपादो नक्षीपनिवासी पिछतप्रवरी महात्मा श्रीयुक्त शिवनारायण्

शिरोमणिस्तथा सुपण्डितस्तदीयपुत्रः कितिकाता-संस्कृतिवदालये वर्त्तमानव्याकरणाध्या-यको मदीयकिनष्ठसङ्घोदरप्रतिमः श्रीयुक्त मन्त्रयमः विद्यारको महोदयः, हावड़ा-जिल्लानर्गर्तायवपुर-वास्तव्य पण्डितत्त्रस्तिस्तः परमपूजनीयो महात्मा श्रीयुक्त ग्र्यामाचरण् किवरत्व महामुभवय ग्रव्यस्तस्य सङ्ग्रनार्थे निःसार्थतया परमप्रीतिमत्तया च मम ग्रिथेष्टमानुक्त्व्यमकुर्व्वन्। अतो मया प्रागुक्तानां सर्व्वेषां महीत्मनार्मान्तके यावज्ञीवं क्रतज्ञेन भिद्यांव्यमिति।

निनाशास्त्रसागरपारगस्त प्रतःसरणीयस्य परमप्न्यपादस्य सहंदयस्यं श्रीयुक्तस्य स्वार् षायतीय सुखोपाध्याय वेटि, सरस्वती-शास्त्रवाचस्पति-सस्वृद्धागमरक्रवर्त्त-विद्यार्थव- ४ महोदयस्य संस्कृतभाषायां निरित्तश्यानुरिक्तमत्त्रया भारतभूमेर्लुप्तप्रायोद्वटलावितारवानां ससुद्धरणार्थे सातिश्रययववत्त्रया च तस्यैव महापुरुषस्य परमपविते श्रीकरकमचे उद्यरसागरात्वोऽयं ग्रयः सभिक्तविनयं समर्थते

भद्रकाली ।
कोत्रं पोष्ट-चिक्त्यं, जेला हुगली ।
२४ जावण:, जन्माष्टनी, १३२४ विकाल्याः । १ जागष्टः, इहस्पतिवारः,
१११७ खुष्टोयान्दाः ।

तर्दीधस्त्रीचरणास्त्रितेन क्वतन्नेन उद्गटसागरोपाधिकेन स्त्रीपूर्णचन्द्रेण । '

## व्यतीयाद्यत्तिः।

दतीयरव्यत्विद्वित्रहर्मागरे चिरस्-इध्यान् उइल्सन्-साहेवादि-विरिचताः कित-पयाः कीत्रहलोहीपिका क्रिनेथाः किवताः सिवविधिताः, प्रथमावृत्ती खलनजाः केविद् दीषाय यथायिक संगोधिताः । शिवपुर-वाक्तयो वाराणसीस्थ-सारदामठ-वेदानाध्यापकः भौग्यामाचरण किथ्दितः, काशीधामनिवासी नैयायिकप्रवरः किवकुलतिलकः भौहरिहर शास्त्रो, किलकाता संज्ञुतकले जाध्यापको वैयाकरणकेगरी भौमन्यथमाय विद्यारती महाग्रयय उइटसागरे दतीयावृत्तो स्निग्नेषं साहायकं विद्युः । सत्यरक्रतज्ञता-पाभौनावज्ञोऽहं तैमहात्मिसराजीवितम् ।

भद्रकाली।

्र कोत्रं पीष्ट-चिपस्, जेला हुग्ली। ११ चास्त्रिनः, रविवारः, १६३२ वङ्गाव्दाः। ( अविजया दशमी )

-२० सेप्टेमर, १८२५ खृष्टीयाच्या:।

जुड़्टसागरीपाधिक:

योपूर्णचन्द्रः ।

# उद्गंट-साग्रदः

# प्रयम्ग-प्रवाहः । विषय-सूची ।

|                    | 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       | 0                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------|
| विषय:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       | ° स्रोकाङ्गः             |
| यन्यारकाः          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •••   | १-२                      |
| देवता-तरङ्गः       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | •••   | ₹-₹8                     |
| परब्रह्म           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   |       |                          |
| .ब्रह्मा           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• | •••   | ų.                       |
| सरखती              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** |       | · • (-E                  |
| विष्णु:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 6     | 5-60                     |
| ় লক্ষী            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • | . A.: | ? ११                     |
| बच्ची-बीब          | ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       | 13 -                     |
| रामचन्द्रः         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••• |       | १३०                      |
| सीता               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••• | 400   | 68                       |
| े क्राच्याः        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 , |       | १५-१८                    |
| क्रणखीखा<br>राधिका | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 900   | ٠ ١٤ .                   |
| श्रिवः             | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••• |       | ે રુ                     |
| ं शिव <b>ली</b> ला | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ***   | ₹₹-₹86}                  |
| • पार्वती          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       | २५-२६<br>, २७-२ <u>६</u> |
|                    | A STATE OF THE STA |     |       |                          |

| विषय:                     |              |       | श्लोकाङः |
|---------------------------|--------------|-------|----------|
| ्र<br>गुङ्गा <sup>९</sup> |              |       | ₹€-३₹    |
| ंमूर्त्ति-समष्टिः         | •••          |       | ₹₹-₹8    |
| इरगौरी-मूर्चि:            |              | · · · | . 44     |
| श्रिम्-राम-सूर्तिः        | · •          | •••   | 85       |
| जीव-तरङ्गः                | 0            | •     | ३५-६२    |
| े राजा                    |              | 9     |          |
| मन्त्री                   |              |       | ₹9       |
|                           |              |       | 40       |
| ,                         | वेशिष्टराजः। |       |          |
| श्राकवरः                  | 6 9          | ,     | ३८       |
| प्रतापादित्य:             | ć            | •••   | 35       |
| संचाचन्द्रः               | •••          | •••   | g.       |
|                           | जन्तुवर्गः । |       |          |
|                           | ાનાલુબના, 1  |       | 725      |
| चन्नः                     | <b></b> "    |       | 88       |
| ≂्ृ चष्टः ्ाै             | •••          | *     | 88       |
| त्वां कीकः                |              |       | 88-28    |
| काकको किंची               | ***          | •••   | 84       |
| नोवित्तः                  |              |       | 8€       |
| खद्योत;                   |              |       | 6 89     |
| ्रगईभः                    |              | ***   | 85       |
| ्रं त्वातकः               |              |       | ં ક્રદ   |
| वितः                      |              | 1     | y y      |
| मेक:                      |              | 1     | ų į.     |
| . " चमर:                  | w.W          | 1     | . 45     |

| विषय:          |          |       |                                         | स्रोकाङ्गः                              |
|----------------|----------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ं मत्खरङ्गः    |          |       |                                         |                                         |
| • मय्रः        |          | ***   | 0                                       | Pys                                     |
| स्री:          | •        | •••   |                                         | 44                                      |
| ्र हस्यिकः     |          |       |                                         |                                         |
| श्पारी "       |          | · ··· |                                         | <b>4</b> €                              |
| युक्तः "       |          |       | ~~                                      | yo.                                     |
| सर्पः ( ख      | भनन्तः ) |       |                                         | ¥=                                      |
| सिंह:          |          |       |                                         | ં પ્ર                                   |
| हंस:           |          |       |                                         | €0                                      |
|                | •        |       |                                         | €1-€2                                   |
| उद्भित्-तरङ्गः | •        |       | •••                                     | ६३-८३                                   |
| सामान्य व      | च:       | •••   |                                         | ६२-६५                                   |
| भन:            |          |       |                                         |                                         |
| चन्नत्यः       |          |       |                                         |                                         |
| न वल.<br>इतु:  |          | ***   |                                         | (0)                                     |
| . कल्पत्रक्:   |          | 9     | 7.0                                     | , (=                                    |
|                |          |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 46                                      |
| नार्पासः       |          | •••   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| . नितनी        |          |       |                                         | 90                                      |
| चन्दन:         |          |       |                                         | 50                                      |
| त्रावः         |          |       | ****                                    | ७३                                      |
| . दुर्वी       |          | ٠٠.   |                                         | 0 08                                    |
| द्रश्चा        |          | " !!! | · · ·                                   | . g ea .                                |
| नारिकेल:       | .0       | •••   | . The same of the                       | . 100 c                                 |
| ं निस्व:       |          |       |                                         | .00                                     |
| 。 पद्मन्       | 0        | 000   |                                         | <u> </u>                                |

| विषय:                 | ,c      |            | श्लोकाङ्गः     |
|-----------------------|---------|------------|----------------|
| प्रनस:                | •••     | •••        | . ૭૮           |
| प्रवाशः               |         |            | C0'            |
| वेतस:                 |         |            | ं दर           |
| गालि:                 |         |            | ., ==          |
| ं सहकार:              |         |            | Cą.            |
| ख्यावोत्ति-तरङ्गः     |         | as         | ₹8- <b>८</b> ೯ |
| पर्वतः ( मलयः )       | 11:     |            | <b>E8</b>      |
| सागर:                 |         | 666        | <b>că-cø</b>   |
| सुवर्षम्              |         | •••        | ೯೮-೯೭          |
| निन्दा-प्रशंसा-तरङ्गः | · · · · |            | €0-63E         |
| (क) निन्दा-तरङ्गः     | •••     |            | 50-665         |
| त्रप्रवास-निन्दा      | •••     | •••        | 60             |
| चम्नोष-निन्दा         |         | •••        | . દેશ          |
| छदर-निःहा             | 1.      |            | . १३           |
| च्या-निन्दा           |         | ٠          | €₹             |
| क्षेकवि-निन्हां       |         | •••        | 68             |
| कुपुच-र्निन्दा        | •••     |            | દા             |
| जुवैय-निन्दा          |         | <b>?</b> , | ર (            |
| कुसंस्ग्र-निन्दा      | •       | Cee.       | 03 1           |
| , जतप्र-निन्दा        |         | · • • •    | श्ट            |
| ू तपण-निन्दा          | ` (     |            |                |
| / ं खल-निन्दा         | dee     | [:         | 200            |
| • रहिविशेष-निन्दा     | 666     | 1          | १०१            |
| ः दारिद्र्य-निन्दा    | •••     | 1          | . 802-808      |

|                             | Charles and the same |                  |                       |
|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| विषय:                       |                      |                  | स्रोकाङ्गः            |
| ्र दुर्ज्ञन-निन्दा          | •                    |                  | १०५-१०६               |
| धनि-निन्दा                  | •••                  | 6 •              | . 800                 |
| निगुंष-निन्दा               | •••                  | and the second   | <b>₹</b> 0⊏           |
| परग्टहवास-निन्दा            | •••                  | i i i            | १०१                   |
| ै सि्चुक-निन्दा             | 0                    | •                | · \$50-553            |
| मद्युपान-निन्दा             | •                    |                  | ११२                   |
| (ख) क्रग्रंसा-तरङ्गः        | •••                  |                  | ११३-१३८               |
| <b>उ</b> द्गट-सविता-प्रशंसा | 1                    |                  | े ११३-११४             |
| . वावि-प्रशंसा              | 841                  |                  | ११५                   |
| काव्य-प्रशंसा <sup>°</sup>  |                      |                  | . 656                 |
| गुण-प्रशंसी                 |                      |                  | ११७-११⊏               |
| ग्टइविश्रेष-प्रशंसा         |                      | •                | ११ट                   |
| . चिरत-प्रशंसा              |                      | B 111 10 1       | १२०                   |
| दान-प्रशंसा                 |                      |                  | े १२१-१२२ -           |
| धनि-प्रशंसा                 |                      | • 6              | १२३                   |
| नारी-प्रशंसा                | •                    | 10               | , (*)<br>? <b>?</b> 8 |
| पश्चित-प्रशंसा              |                      |                  | ् १२४-१२६             |
| परोपकार-प्रश्रंसा           |                      |                  | , 640                 |
| पुच-प्रशंसा                 |                      |                  | १रद                   |
| - प्रवास-प्रशंसा            |                      |                  | <b>૧</b> ૧ેંદ         |
| महत्त्व-प्रयंता             |                      | Captification to | ्रहरू                 |
| मिव-प्रशंस                  |                      | The state of     | . 3 888               |
| विद्या-प्रशंसा ० त          |                      | all the          |                       |
| ्रापधा-प्रयस्ता त           |                      | · 1007 10 5=35   | 6 553                 |
| ् सन्तोष्ट्रीश्रंसा है.     |                      | · (699)          | \$45                  |
| ० चना नम्बद्धा है.          | second finance       |                  | १३४                   |

|              |                         | S. Falker |      |                         |                |
|--------------|-------------------------|-----------|------|-------------------------|----------------|
| विषय         | ß.                      |           |      |                         | श्लोकाङ्गः     |
| -            | सहाय-प्रशंसा            | •••       |      |                         | १३५            |
|              | सुजन-अशंसा ,            | •••       |      | •••                     | १३€            |
| POR          | सुपुच-प्रशंसा           | •••       |      |                         | १३७            |
| 353          | सुसंसर्ग-प्रयंसा        | •••       |      |                         | १३८            |
| रस-त्र       | জ্বে:                   | · •••     | 6    |                         | ३,₹६-१8८       |
| (7           | क) करूण-१सः             |           | 6    | •••                     | क १३८          |
| · (a         | व्) शान्त-रसः           | 10.54     |      |                         | 586-58≥        |
|              | <b>उपदेशः</b>           |           |      | () St.                  | 180            |
|              | वर्ग्मफलम्              |           | 6    |                         | १८१            |
|              | कालचरित्रम्             |           |      |                         | १४२            |
|              | दैववसम्                 | · ···     |      | •••                     | 685-688        |
|              | विवेक:                  | •••       |      | 10                      | १४५            |
| No.          | विषय-भोग-दूषणम्         | •••       |      |                         | 186-180        |
| and the last | वैराग्यम्               | •••       |      |                         | 185            |
| (;           | ग) इस्यः स्यः           |           |      | •••                     | १४८            |
| विविध        | व-तरङ्गः                | • • •     | F 2  | c                       | १५०-१५६        |
|              | र्थाय-व्ययी             |           |      | •••                     | १५०            |
|              | कस्री ि                 | •••       |      | eev                     | १५१'           |
|              | तुबादख:                 |           |      |                         | १५्र           |
|              | दारिद्रा-विमोचनोपाय:    |           |      | •••                     | १ १५३          |
| 36           | विद्याधनीपार्ज्जनम्     | •••       | er e | •••                     | १५४            |
|              | ,यज्ञा-यवी              | •••       |      |                         | १५५            |
| /°           | सुजन-दुर्ज्जन-पार्थकाम् | •••       |      | f                       | १५६            |
| परिशि        | ष्टम् (टिप्पनी )        |           |      | 1.846                   | श्लोकात् परम्। |
| N. BOTH      |                         | -         |      | The same of the same of | St. St. St.    |

# उद्घट-सागरः । प्रथम-प्रवाहः ।

## श्लोक-सूची। (ग्र)

श्लोकाङ्गः स्रोकाद्यांय: पूद अखिलेषु विहङ्गेषु हन्त ey यगाधजुलस्यारी विकारी 56 अध:करीषि यद रवं सूर्धि १५६ अधमा धनमिक्ति धनमानी च 930 यधी गला खयं चुद्रा उत्यायनी अपूर्वे तव भाखारं मात 200 चपूर्वा दश्वते व्यान्ती खलानक व 18 चयि तुरङ्ग कुरङ्गभियो चयि त्यक्तासि कल्दि पासुरै: १५१ अवगाइख वाग्देवि एस 4 चित् पानसं वीजं 30 षष्टं पिको भवान् काक: RA ES श्रही मोही वरावस कावस यदसी (आ षायं व्ययस मध्यस्या व्ययमेव ( 평 ) उचैकरोऽपि विटपी €0° ् उदारस हणं वित्तं युरस उदाटित ने बदार पञ्चर अस्विह इस उदान्त शतमादित्या प्रदानु . उपमीतं न जानाति (U)

ं एक एव खगो मानी चिरं एकचको रही कृता विकडी

्राह्म विकास

.

| स्रोकाद्यांथ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | NEED .             | स्रोकाङ्कः       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|
| एकभूबद्धयोरिकदत्त्वयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***      |                    | 52               |
| एकमेव पुरस्कृत्य दश् जीर्वन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    | १०८              |
| एका शार्था समर्रसिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••      |                    | ₹€               |
| एकेनापि सुपुन्नेष सिंही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***      | PF                 | · १३º            |
| एको हि दोषो गुणसन्निपाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |                    | १०२              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( an )   | 2                  | Section Property |
| वंसारिचर्योज्ज्तसिन्धुकहोल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | r -                |                  |
| वमली वमला भीते हर: भीते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    | 33               |
| करियामि करियामि करियामीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    | 589              |
| करोतु ताहशीं प्रीति याहशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | All the Assessment | १४६              |
| कल्पहचीऽपि कालीन भवेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | allege a | 200                | १३१              |
| कालिनाह्रयते काकी भिच्चणा न त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                    | ६ट               |
| कान्तोऽसि नित्यमधरोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 0.                 | 880              |
| वालीघट वाली वाली विलिषी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    | <b>€</b> ⊏       |
| किं काव्येन कविद्धोन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ***                | ३२               |
| किं तेन हैमगिरिया रजतादिया वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***      |                    | ृद्ध             |
| विमकारि न कर्पेखं कस्याविङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••      | •••                | 도성               |
| वेतकीकुसुमं सङ्गिक्त्रगातीऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••      | •••                | દર               |
| चण्यः क्ष्यास्ति विद्याद्रधेस सञ्चयित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | ****               | 98               |
| चीरसारमपद्रत्य शङ्क्या स्तीक्षतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2        | ar .               | १५४              |
| The state of the s | / - \    |                    | १६.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 语 )    |                    |                  |
| खरीऽपि प्रचुरं भारं निनं वहति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | w.                 | 85               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ग)      | •                  | ace strongs      |
| गिरिनेहान् गिरेरिक्षमेहानके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    | 23               |
| गुणदीषी गुणी ग्रज्जन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    | 1996             |
| गुणाः सध्यव पूज्यन्ते 🗸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***      |                    | ११७              |
| गुणै: सर्वे अकलोऽपि सीदस्येको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••      | · · · · ·          | १३५              |
| युगी चेत् (मवाप्नोति यहिणीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 6.0                | , 848            |
| र पाल इति मला लां प्रचुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·        |                    | 100 . 26         |
| यीयकाचे दिनं दीधं शीतकाचे तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••      | free free          | ् १०५            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                  |

| ञ्चोकाद्यांग्रः                        | ञ्चोकाङ्गः                 |
|----------------------------------------|----------------------------|
| • (च)                                  |                            |
| चन्दर्ग शीतलं लोके चन्दनादिप           | १३८                        |
| (æ)                                    | r es                       |
| क्रायामग्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति      |                            |
| • (ज)                                  |                            |
| जठरवसित्रकाली कीडियी यन्त्रणा स्थातू   | 35                         |
| जलमझं तथा काव्यं वीषि रत्नाणि े        | . ११६                      |
| जिता धनवता स्परा जिता वस्तवता          | . १५३                      |
| चोष्ठतं सन्मना नैव गुपौज्येष्ठत        | .११८ -                     |
| ज्योतिरिङ्गण कयं न लज्जसे              | . 80                       |
| ( त )                                  | CONTRACTOR OF THE STATE OF |
| तं वन्दे पद्मसद्मानसुपवीत              | Service 4                  |
| तावद् गर्जीत मर्खूकः ै                 | . 48                       |
| तुल्यवर्षकदः क्रणः कोकिकैः सप्र सङ्गतः | 88                         |
| टणादिप बद्यबुबबुबादिप च 🐍 ,            | . 555                      |
| हणानि ग्रुष्काणि वने चरित्वा           | Дo                         |
| लिय वर्षति जीसूत सब्वे                 | 44                         |
| ( द )                                  | 0. 0                       |
| दलानाञ्च फलानाञ्च सन्तु ते ते          | प्र                        |
| दासेरकस दासीयं वदरी यदि 🥱 🤻 📆 💮        | - ON                       |
| दासोऽइमिति मे बुद्धियर ,               | 68                         |
| दिग्वाससं गतत्रीङं जटिलं घृतिधूसरम्    | 535                        |
| दिखां परिमंत्रै: सुरभीकरोति            | ें दह                      |
| ेद्राचा सानमुखी जाता शर्करा            | ११३                        |
| • (ਬ)                                  |                            |
| -धन्यं भारत्भूतलं प्रियतमं सारस्ततं 👵  | 35                         |
| धन्याः वर्षा प्ररास्ते हि इससागरपारगाः | ११५                        |
| · 'ै(न)                                |                            |
| ्न केवलं मंतुष्येषु दैयं देवेष्वपि े   | 6 668                      |
| न दुःखं वहने घर्षे छेदरे तु            | 3 50                       |
| ्न भारा: पर्वता भारा न भारा: सप्त ॰    | र र                        |
| नमीऽस्तु विषावे इष्टिस्थितिएसय े       |                            |
| 6                                      |                            |

| ञ्चोकाद्यांश:                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ञ्चोकाषु:         |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| न विप्रपादोदकपिङ्कलानि             | ••• | .,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०१               |
| नादास्वधे: परं पारं किं न वेसि     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 |
| निष्तलको निरातकः प्रदानी           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                |
| निर्षिष्टापि पदाचातै: खरतापै       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                |
| निसर्गेष विश्वजात्मा सुजनी         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३६               |
| नीरसाम्यपि रोचने कार्पासानां       | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90                |
| नैकज्याय निषेदसे क्यमहो            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                |
| o and                              | ( प | ) ( =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| पवपुर्यभनच्छायासूनवस्कल            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €8                |
| पार्व्वतीफिपवालीन्दुभस्ममन्दािकनी  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 22              |
| प्रतापादित्य भूपाल भालं मम विलोक्य |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . इट              |
| प्रथमवयसि पादे तीयमल्यं स्वरन्तः   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90                |
| प्रवन्ते प्रसारा नीरे मानुषा       | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३२               |
|                                    | (ब  | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| वहव प्रणिन: सन्ति भैक्सचप्रदचकाः   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | પ્રદ              |
|                                    | ( स |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| भक्ते देवी जड़े प्रीति             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०७               |
| भवन्ति नरकाः पापात् पापं           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२१               |
| भाषासु मधुरा सुद्धा                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 888               |
| भुजङ्गानां विषं दन्ते मिचक्तायां   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०६               |
|                                    | ( स | 1 management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| मुक्यरंड निरांतडो लवणाम्।सि        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्र               |
| मन्यितो लङ्घितो बद्धः              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cy.               |
| स्पुस्दनपादाजजातं र्मधु            | (   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०                |
| मनी लिचा त्वया सार्चे ससुद्राइ     | ,.  | John Mak La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२-               |
| मातापित्रभ्यां कन्याया             | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४                |
| ्मातापिनमयो वाच्ये यौवने           |     | 1'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४०               |
| स्तिंभैदी विखद्खेन पूजा            |     | A POST TONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73                |
| र्त्रां भुजिङ्गे: शिखरं प्रवद्गे:  |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ७२              |
| चता मन वयो दारा विद्याद्वित्रभूतयः |     | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०३               |
| चल्योविंमेषि किं मूढ़ भीतं         | ••• | 1 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १ ४५              |
|                                    |     | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW | E No. of the last |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | And the same of the |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------|------------|
| श्लोकाद्यांघ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |           | श्लोकाङ्क  |
| वैक्ख्यं घरणीपातमयथोचित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |           | 288        |
| वैद्यराज नमसुभ्यं त्वं यसन्त्रीप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | • • •               |           | ર ્        |
| व्यजनैरातपत्रेश भूला प्रिच्छै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                     |           | पुष्ठ      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ग्र | )                   |           |            |
| शर्कराष्ट्रतयोगेन निम्बवीजं, प्रतिष्ठितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••   |                     | е         | . 00       |
| शिरसा धार्थमागोऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••••  |                     | •••       | १०६        |
| शिशिरिकरणधारी शैलवालाविहारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | -                   | 4.4.      | 25         |
| शिशुं प्रविधितः प्रायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | c                   |           | દય         |
| ग्रमवासनया चेतो महत्या जायते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   |                     |           | 180        |
| ग्रज्ञायकी यदि स्थातां मेधया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   |                     | ***       | १५५        |
| ग्रीनन्दनयनानर्स् यग्रीदानन्दक्षन्दुक्षम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     | •••       | १५         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ष     | )                   |           |            |
| षष्ठीतत्पुरुषं रामो वहुवीहिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ,                   | c         | 48         |
| सत्यं सत्यं मनोर्वाकां नादत्तसुपतिष्ठते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स     | ) c.                | etem.     |            |
| सदाऽमन्दमदस्यन्दिमातङ्गपिशिताधनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |           | १२२        |
| सिंद्या यदि का चिन्ता वराकोदरपूरणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |                     | *** 1     | €0         |
| सर्वेषामि हचायां कार्यज्ञी वेतसहुनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••   |                     | e a salar | 2 ३ र      |
| ्सविप्रपादीदवर्वार्द्धमानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***   |                     |           | <b>~</b> ? |
| सारगर्भेरकुटिलैरिज्ज्द्रै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••   |                     | ***       | 388        |
| सुमञ्जत् प्राचविष्ययं कर्माक्षांक्रिङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |           | €€         |
| सुरत्तेन सुरव्येण विं पलाश्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***   |                     | ***       | रधर        |
| सुवर्ध वर् यसाहित तस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***   |                     | 1         | Co         |
| स्थियन्त्री घनी हची नही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••   |                     | ***       | १२३        |
| स्तिकेनीव्रतिमायाति सीलेनाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   |                     | •••       | १२७        |
| सते सीदिन गावाणि हुटे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••   |                     |           | १५२        |
| खयं पश्चमुखः पुत्री गूजाननवड़ाननी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                     | ***       | €₹         |
| ंखयं सुरेत्रः: ऋगुरी नग्रेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   |                     |           | ( २०       |
| जन प्रथम वसरा नगरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ··· , |                     |           | रध्र       |
| हंत येती वृका येतः की मेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | A 164               |           |            |
| इ. हम किं न सबैव विलीनं दहनोदरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     | 77        | €₹         |
| हृदयात्रापयातोऽसि दिचु सर्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••• ( |                     | 1         | <b>5</b> 5 |
| The same of the sa | ***   |                     | ***       | १३६        |

# उद्गर-सागरः

प्रथम-प्रवाहः ।

ग्रन्थारसः।

(8)

धन्यं भारतभूतलं प्रियतमं स्त्रूरस्तं मन्दिरं धन्या संस्कृतवाक् सुधापरतरा गीर्वाणसंसेविता। धन्या त्राह्मणपण्डिता: सुकवितापाण्डित्यसंमण्डिता-स्तेषासुद्गटभाषितं चितितले जीयात् समा: गास्तती: ॥

(2)

वन्दे भूदेवपादाकं यत्प्रसादानवं त्रवम्। उद्गटस्रोकपीयूषं स्विन्तु सुवि मानवाः॥

( चन्नरसागरस )

88

## देवता-तरङ्गः।

## (परब्रह्म।

( )

वन्देऽचं विश्वकत्त्रिं विश्वपं विश्वनायकम् । ८ विश्वदिग्देशकार्जचं विश्वेयं विश्ववन्दितभ् ॥ ( उद्वटसागरस्य )

(8)

यथा तथापि यः पूच्यो यत्न तत्नापि योऽर्चितः । योऽपि वा सोऽपि वा योऽसी देवस्तुस्ते नसोऽस्तु से ॥ ( पिण्डित-जगहरस्य )

## ब्रह्मा।

(4)

वं वन्दे पद्मसद्मानसुपवीतच्छटाच्छलात्। गङ्गा स्रोतस्त्रयेणेव यं सदैव निर्ववते॥

( राजशिखरसः )

## सरखती।

( ) 5.

अवगाइस वाग्देवि रस्यसुद्वर्टसांगरम्। उद्गरक्षोकपद्मेन रचय श्रुतिभूषणम्।

उद्गरस्य )

(0)

यपूर्वं तव भार्षीरं मातभीरति दृश्यते। अव्यये व्ययमाप्नोति व्यये चाव्ययतासियात्॥

(5)

वाणीं लक्ष्येकृत्य कृथयति :--

बादाब्बुधेः परं पारं किं न विक्षे सरस्रति । ज्राचापि मञ्जनभयात् तुम्बीं वहसि वचसि ॥

् विष्णुः। (८)

नमोऽखु विषावे सृष्टिस्थितिप्रसयहैतवे। खरीन्द्रकेतवेऽपारसंसारपारसेतवे॥

(60)

मधुस्दनपादाबजातं मधु क्रिमझुतम्। यत्पायिनो न सुद्धन्ति सुद्धन्ति यद्पायिन:॥

लच्सीः ।

लचीकु इकेन पुरुषा अना इव सबनीति दर्शयति :--

लिस्म चमस्य वचनीयमिदं मयोक्त-मन्तीभवन्ति पुरुषास्वदुपासनेन। नो चेत् कयं कमलपत्रविशालनेतो जारायणः खपिति पर्सग्रभोगतत्ये॥

# लच्मी-लीला।

(83)

मन्ये बिद्धा त्वया सार्षे समुद्रादु धूबिक्तियता। पर्श्वन्तोऽपि न पर्श्वन्ति श्रीमन्तो धूबिबोचनाः॥

#### रामचन्द्रः ।

( ₹₹ )

रसनां तिरखुर्वन् रामनामीत्वर्षं सूचयति :--

रस्ने लं रसन्नेति वयेव स्तृयसे बुधै:। अपारमाधुरीधामरामनामपराक्षुखी॥

## सौता।

(88)

मातापित्रस्यां कन्याया यनीम् क्रियते नृष्टि । रामेण सप्ट तस्प्रम ममास्येऽस्तु निरन्तरम् ॥ ( उद्गटसागरस्य ) . कृषाः।

( १५ )

ंश्रीनन्दनयनानन्दं यश्रीदानन्दकन्दुर्कम् । ्रागोगोपगोपिकागीयं राधानायं नसाम्यहम् ॥ े ( उद्गटसागरस्य )

( १६ )

श्रीक्रणभक्तस्य पुनर्जन्य न भवतीत्याह :--

गोपाल इति मुला लां प्रचुरचीरवाञ्ख्या। स्रितौ मातुः स्तनचीरमपि लब्धुं न शक्तुयात्॥

( 68 )

दासोऽहमिति मे बुिबिस्यमासीद व्रजेश्वरे । दाकारोऽपहृतस्तेन गोपीवस्तापहारिष्ट्री

( 25 )

कथिद भन्नो भगवति क्षणे चित्रमावेशयितुं वाग्वैचित्रमवलन्वा भगवेन्तं प्रार्थयते :--

रत्नाकरस्तव ग्टइं ग्टइिणो च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीखराय। आभीरवामनयनाहृतमानसाय व दक्तं मनो यदुपते क्रप्या ग्टइाण॥

## क्षणालीला ।

( 82)

कियद भक्तः नन्दनन्दनाः बायनं मनिष्ठ क्षय विषयि :—
चीरसारमप्राहृत्य शृक्षया
स्वीक्षतं यदि पन्नायनं त्वयाः ।
मानसे सम घनान्धताससे
नन्दनन्दन कथं न सीयसे ॥

### राधिका।

( 20 )

राधिकां नौमि नीलाजमदमोचनलोचनाम्। ध्यीनन्दनन्दनप्रेमवापीखेलन्मरालिकाम्॥

( उद्गरसागरस्य )

#### शिव:।

( २१ )

शिशिर्किरणधारी शैंसबंस्ताविद्यारी भवज़सनिधितारी थोगिद्धत्पद्मत्रारी।
प्रमनजभयद्वारी प्रेतभूसिप्रचारी
स्वपयतु संयि देवः क्रोऽपि संद्वारकारी॥
( उद्गटसागरस्थ )

. ( २२ )

पार्वतीफणिबालेन्द्रभस्ममंन्दािकनीयुद्राक्ष पवर्गमिख्ता मूर्तिरपवर्गफलप्रदा्॥

(२३)

शिवाराधनं सव्वरिव सल्भमित्याह >

मूर्तिर्म्दा विल्वद्वेन पूजा-ऽप्रयाससाध्यं वदनञ्च वाद्यम्। फलच्च तदु यन्त्रनसाभिकाङ्कंग नि:स्तस्य विखेखर एव देव:॥

( 28 %

दुदैववशीदपूर्णमनीरयस्य कस्यचिद् भक्तस्य अभिमानभरेण शिवं प्रति सासूयोक्तिरियम् :--नैक्चाय निषेव्यसे कथमहो शूबी लमेव खयं किं वाऽनाय कपालश्रद् विवसनो वस्त्रायन्ति विं पुन:। कामायापि कर्थ नु कामश्रमनोऽर्थेभ्यः कपरी कर्य किं तर्श्वमादिने समानचर दत्यानोकनाया्थेसे ॥ ( श्वामाचरण, कविरत्रस्य )

'शिक्लीला।

खयं सुरेश: खशुरों नगेश: साबा धनिशस्तनयो गणिशः। तथापि भिचां कुरुते महेशो विवादवद्वेरयमेव श्रेष:॥

(국특)

प्रभानिमयः खन्नु संसारभावः सर्व्यानिव्यभिभवतीति दर्शवितं तदवस्रं णिवं वर्णवृति ः प्रभा भार्या स्रमर्श्यस्मा निन्त्रगा च हितीया प्रस्नोऽप्येको हिरदवदनः ष्रयमुख्य हितीयः । नन्दी छन्नो च कपिवदनो वास्रनं पुङ्गविद्यः स्मारं स्मारं स्वग्रहचरितं सस्मदेहो सहेशः ॥

## पार्वती।

(29)

खयं पचसुखः गुन्नी गजाननषडाननी । दिगम्बरः कथं जीवेदनपूर्णा न चेद ग्रहे॥

( २८ )

यत्नास्ति भोगो न च तत्र भोचो यत्नास्ति भोचो न च तत्र भोगः। च मापदाभोज्ञयुगार्चने तु भोगस भोजस सोचस करम् एवं॥

#### गङ्गा।

( २८ ) 0

जठद्वसितकासे कीष्ट्रशी यन्त्रणा स्थात् सक्षदंपि मनसि स्त्रे जज्ज्जे चिन्तय त्वम् । जठदत्रस्पतिनाशे साभिसीशो जनन्त्रा-ेस्तव जठरिनवासं याचते पूर्णचन्द्र: ॥ ( उद्गटसाग्रस्थ )

( 00)

वरं भागीरथीतीरे नीरेणोदरपूरणम् । तत्र र्वेज्ञभ्यते शाकः कः काकः पाकशासनः ॥

( 38 )

यदा यदा यान्ति नरा हि जाज्ञवीं रदन्ति पाप्नानि वदन्ति चाप्नियम्भ्न अरे कतन्नाः नितरां नराधमाः , खयं समुत्याद्य निचन्तुसुदातां: ॥

( ३२ )

मालीचर नाइन कथं तनुतरित्याह:-

कालीघर कली कारी किल्लिषीघृनिककाने। सपत्नीविभवं दृष्टा गङ्गाऽसूद् मूलिना क्रशा॥ ...

('राजकुमार न्यायरतस्य )

स्रूर्त्ति-सम्रष्टिः । इरगौरी-स्रुर्त्तिः ।

( 表表 )

वाख्यर्षाविव संस्कृती वास्यर्थप्रतिपत्तये। जगतो जनक्री वन्दे पर्व्वाणीप्रधिप्रेखरी ॥ ( चेसेन्द्रस्य)

# शिवराम-सृत्तिः।

( 88 )

सेतुबन्धे रामिश्वरसूर्त्तिंखापनात् परं नारदेन रामिश्वरथव्दे कः समाय इति रामः थिवो नुद्धा च पृष्ठः । तत्रोत्तराथि :—

> ्पृष्ठीतत्युक्षं रामो बच्चत्रीहिं मचेखरः। रामेखर्पदे ब्रह्मा कक्षधारयम्बनीत्॥

> > जीव-तरङ्गः।

गंजा।

( ३५ )

राजा बन्धुरबर्म्यूनां राजा चत्तुरचत्तुप्रीम् । राजा पिता च साता च सब्बेक्षां न्यायवर्त्तिनाम् ॥

( ३६ )

राजानं प्रथमं विन्देत् ततो भार्थां ततो धनम् । राजन्यसति लोकेऽस्मिन् कुतो भार्था कुतो वनम् ॥

> ्रमन्त्री। . (३७)

मन्त्रगुणुनाहः :--

सारगर्भेरकुटिलैरिक्छिट्रैः सुपरीिचतैः।

सन्त्रिभर्धार्थिते रा्न्यं सुस्तसौरिव सन्दिरम्॥

आवावरः।

( ३६ )

विधिना तुलितावेती सेकेन्दरपुरन्दरी।
गुक्: सेकेन्दर: पृथ्वीं लघुरिन्द्रो दिवं ययौ॥
( नार्यक-गोयालस्य )

### प्रतापादित्यः।

( 3年 )

रात्र: प्रवापादित्यस्य समीपे कस्वचित् भिक्तक्स्योक्तिरियम् :-

प्रतापीदित्य भूपाल भानं मम विनोक्तय। स्रेदेन प्रोव्किताः सन्तु विधेर्दुर्नेखपङ्क्तयः ॥

· ( ग्रविलम्ब-सरस्रत्याः )

#### क्षाचन्द्रः।

· (80)

नवशीमधिपति-महाराज-क्षणचन्द्रं प्रति कवेवितिरियम् :--

निष्मलक्षी निरातक्षः पद्मिनीप्राणवस्रभः । चतुःषष्टिकसो भाति क्षण्यिन्द्रः सदा अवि॥

( भारतचन्द्र-रायगुणान्तरस्य )

#### अप्रवः

(88)

हरिषिश्रोः शीष्रगामिलं पराभिवतुं तत्पयाद्वावमार्न घीटकं प्रत्युक्तिरियम् :— स्रियि तुरङ्ग कुरङ्गीग्रेशोर्जवं जयसि चेदिच्च किं तव पौरुषम् । यदि विधात्वविश्चन सनागपि

े मृत्लंसि विश्वविसारियशः चतिः॥

#### उष्टः।

(87)

पराधारण एकोऽपि गुणः सर्व्वान् दोवानाहकीतीत्वाहः— वपुर्विषमसंस्थानं कर्णज्वरकरो रवः। करभस्याग्रुगत्यैव च्छादिता दोषसंहतिः॥

( भट्टभन्नटस्य )

#### काकः।

(88).

मुण्यतां समचे निर्मुणानामसङ्कोचव्यवसारो दोवायेत्वासः :--

ँग्रहो भोहो वराकस्य काकस्य यदसी पुर:। सरोक्षित्र नरीनिर्दिशिखिखिडराजदंसयो:॥...

(88)

तुल्यवर्णेच्छ्दः क्षणः कोकिसैः सह सङ्गतः । केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते॥

# वाक-कोक्किली.।

( ४५ )

मुर्खंपिक्षतयोराक्षतिसाम्बेऽपि ग्रेष एव तयोभेंदं जनयतीत्याहः - श्रेष्टं पिको भवान् क्लाकः समानः काल्विस्ट्रश्रयोः । प्रभेदं कथियिष्यन्ति काकलोकोविद्यः पुनः ॥

#### कोक्तिलः।

( 8,5)

चरैव यस संस्री कुर्व्यात तस्य विशेष्येषवस्यं न हि सम्बे जाननीत्याहः रसाल शिखरासीनाः श्रतं सन्तः पतन्तियाः ।
तस्यस्त्रीरसास्तादः जानन्येव कुझसुखाः ॥

#### खद्योतः।

(89)

यस याहक् सामधं तस्र तदनुसरणभेव श्रेय द्रवाह :—
ज्योतिरिङ्गण कथं न ल्रुज्जसे
यत्तमः श्रमयितुं सेमीहसे।
एतर्दव बर्द्ध किं न मन्यसे
यतु त्यमत्र तिमिरेषु लस्त्रसे॥

गईभः।

कछदोषो हि गुणवन्तमपि दूषयतीत्याह :--

खरोऽपि प्रचुरं भारं नित्यं वहति दूरतः। खरेल्यतया लेष नहि स्युच्चोऽवरैरपि॥

#### चातकः।

(82)

-सानना शात् प्राणनाशीऽपि वरमित्याह :-

्र एक एव खंगी मानी चिरं जीवतु चातकः। पुरन्दरं प्रार्थयते स्वियते वा पिपार्वया॥ धेनु: ।

(40)

त्यणानि गुष्काणि वने चरित्वा

• पीतापि तोयान्यसतं स्रवन्ति । यद्गोमयाद्यास् श्रुनन्ति • लोकान् गोभिने गुल्यं धनमस्ति • किस्तित् ॥

भेकः।

(48)

तावद् गर्जीत सुराष्ट्रकः क्रूपमाश्चित्य निर्भयः। यावत् करिकराकारः क्षश्रासर्पो न दृश्यते॥

स्रमरः।

( 42)

यव यस विभिवनैपुष्णमित तस गुण्दोपविवेचने तसैवार्धिकारोः अन्यसिद्धाहः :— दस्तानाञ्च फैलानाञ्च सन्तु ते ते विवेकिनः ॥ सकरन्दविभेषज्ञो विना सङ्क्षिमद्वाँस्ति कः ॥

मत्यूरङ्गः ।

( ध्रे )

उत्तिप्रत्युत्ती :

मत्यरङ्ग निरातङ्गी जवणासासि मज्जिस । ्र इयं हि जांठरी ज्वाला व्याक्तिक्षिकति न कम् ॥

## सयूरः।

( 48 )

र्वे च परोपकारो व्रतिसति गणयन्ति, ते नूनं यत तत्र स्थिता अपि तत्। पालयन्तीत्याह:—

> व्यज्ञनैरातपत्नेश्व भूत्था पिन्धः कलापिनाम् । क्रियतेऽपि पद्य्वष्टेः परेषां तार्पवारसम् ॥

#### स्गः।

( प्यू ) "

वसन्त्यरर्खेषु हुँ चं चरन्ति पिबन्ति तोयान्यपरिग्रज्ञाणि । तथापि वध्या इरिणा नराणां कि को लोकमाराधियतुं समर्थः॥

( सुप्तापीड्स )

## विश्वकः।

( 44 )~

विषक्षभास इस्रेण गर्बे नाप्नोति वासुकि:। इसिको विन्दुमात्रेण वहस्त्रुष्ट्वं स्वर्कण्टकम्॥

## • अफरी।

( 64 )

खर्खैरपि वित्तविद्यादिभिरात्मञ्चाचिनम् प्रत्युक्तिरियम् :--

अयाधजलसञ्चारी विकारी नापि रोह्नित: । •• जण्डूषजलसाते पे प्रफरी फर्फरायेती ॥

शुकः।

( यू है

चिखितेषु विद्वङ्गेषु इन्त खट्छन्दचारिषु । युक पञ्जरबन्धस्ते सधुराणां गिरां फलम् ॥

सर्पः ( अनन्तः )।

( 45.)

बहनः प्रिण्नः स्रान्त भेकभचण्दचकाः । स एक एव श्रेषो हि धरणीधरूणचमः ॥

## सिंह:।

( 40 )

मुद्दानः कदापि स्वभावात्र खलनीत्याहः :— 🥞

सदाऽसन्द्रसद्ख्यन्दिमातङ्गिपिश्रिताशनः। विश्वस्थान्द्रस्यान्द्रस्यान्द्रसातङ्गिपिश्रिताशनः।

इंस:

( ६१ )

पूर्वमुन्मं संरेव्य प्रयाद दैववशाद अधनसेविनं प्रत्युक्तिरियम् :-

कंट्यूर्पोद्भृतसिन्धुकक्कोल्लालितम्। मन्ये इंस मनो नीरे कुल्यानां रस्ते न ते॥

( ग्राङ्गधरस्य )

( { ? )

उत्तमाधमयी: प्रभेदः कर्मणैव प्रतीयते इत्यहः :--

हंसः खेतो क्कः खेतः की भृदी बकहंसयोः। नीरचीरविभागे तु हंसो हंसो बको बकः॥ **उद्गित्-तरङ्गः ( अर्कः** )

उद्भित्-तरङ्गः।

सामान्य-वृत्तः।

( 義 )

क्षायामन्यस्य कुर्व्वन्ति तिष्ठैन्ति स्वयमातपे 🗠 फलन्ति च परार्थीय वृत्ताः साधुजनी देव ॥

( \$8 )

बहुसन्पद: सद्वदया येन केनापि पराभीष्टं पूर्यनीत्याह :--

पत्रपुष्पफलच्छीयामूलवल्कलदाक्भिः। धन्या महीक्हा येभ्यो विसुखा यान्ति नार्थिनः॥

( ६५ )

यद्यमागतानां चुद्राणां सत्कारः कथित् सुकरः महतान् दुष्कर एवेत्याहः:- •

वित्रान्तश्रमकाः मन्ति सर्वेत वहुपादृप्राः। स एव विरत्तो वृत्तो यत्र शास्त्रति कुद्धरः॥

अर्कः।

( == )

कोऽपि सर्वासोषयितुं न पारयतीत्याहरः—

लिय वर्षित जीमूत सर्वे पद्मविता हुमाः । •

#### अभ्वत्यः।

(0)

रोपितै: सेंवितै: किं तै: सत्यश्वस्थेऽन्यपादपै: । विदेती नरकाद् रचेंत् स्पृष्टीऽरिष्टानि चिन्त् य: ॥

#### दुवः।

(章本) (

कान्तोऽसि निर्खमधुरोऽसि रसाकुलोऽसि किञ्चासि मानवमनःसुखदः सदैव। इची तवास्ति सक्तलं परमेकमूनं देश् सेवितो मधुरतां त्यजसि क्रमेण॥

#### कल्पतकः।

( 42)

कस्यित् दातुः समीपादभीष्ट्रफ्ललामे विलम्बर्मग्रहमानस्योक्तिरियम् :-

क्लाहचीऽपि कालेन भवेद यदि फलप्रदः। को विश्रेषस्तदा तस्य वंन्धैरन्यैर्महोरहैः॥ कार्पासः।

( 00 )

नीरसान्यपि रोचन्ते कार्पासानां फलानि नः। येवां गुणैसयं जन्म परेवां गुच्चगुप्तये॥

केतकी।

( 90 )

केतकीकुसुमं सङ्गिष्ट्रमगात्रोऽपि सेवते। दोषः करोति किं नाम गुणापहृतचेतसाम्॥

चन्दनः।

( 92 )

विपुलविभवमपि दानवर्ज्ञितं प्रत्युक्तिरियम् :--

मूलं भुजूङ्गे: शिखरं प्रवङ्गे: शाखा विहङ्गे: कुसुमच र्युङ्गे: । चितं सदा चन्दनपादपस्य परोपकाराय सतां विसूति: ॥

्ताः (७३)

चचैस्तरोऽपि विट्यो स्रुततालसंत्रो मार्त्तरण्डचण्डकिरणैरतितंत्रमूलः। योग्यः कथं भवति तापकलापश्रान्से लोकस्य शोकसहितस्य द्वषातुरस्य ॥

> टूर्व्या । ( ७४ ) •

चनः सारवत्ता चुद्रमपि न जहातीत्याह :-

निष्पिष्टापि पदाघातै: खरतापैश्व तापिता। अजायैश्वर्विताप्येषा न दूर्वी स्वियते क्षचित्॥

द्राचा।

( ye )

ट्युरकस्य दासीयं वदरी यदि रोचते। एतावतेव किंद्राचा न साचादस्रतप्रदा॥ (कर्पूरस्य)

नारिक्षेतः।

( 6) .

उपकर् प्रस्पन्नतिः सतां खाभाविकीत्याहः :-

प्रथमवयसि पार्दे तोयमल्यं स्मरन्तः प्रिरसि निहितभारा नारिकेरा नराणाम्। ददित परमिष्ठ तोयमाजीवनान्तं निस्नरन्ति ॥

क्रिस्व: ॥

( 00 )

स्तभावो बुषरिहर इत्याह:-

यर्कराष्ट्रतयोगेन निस्वबीजं प्रतिष्ठितम् । अपि चीरसदृचिपैनिस्बः किं सधुरायते ॥

पद्मम्।

( 95 )

यथाकथमपि नीचसान्यं न स्पृष्ठणीयसित्याष्ठः ---

वरमश्रीकता लोके नासमानसम्प्रमानता। इतीव कुसुदोद्वेदे कमलं सुकुलायते॥

पनसः।

( 30 ), ;

श्रस्ति चेत् पानसं बीजं व्यञ्जनै: किं प्रयोजनम् । नास्ति चेत् पानसं त्रीजं व्यञ्जनै: किं प्रयोजनम् ॥ पलाशः।

सुरतेन सुरस्येण किं पलाशेन पत्तिणास्। यस्य पुष्पे न सीरभ्यं फले न सधुरी रसः॥

वेतसः ।

( 52 )

सर्वेषामपि वचाणां कार्येची वेतसहुम: । नम्बीभूयाऽवित प्राणान् नदीपृरिपृद्ये॥

श्रालिः।

( = 2 )

तुत्त्व दर्गाष्ट्रिष्ट वसूनि गुषविशेषादन्यकाद भियने दलाह :—

एक्स्यूक्च्योरिकदत्त्वयोरिक्कार्ग्डयो: ।

शालिश्यासाक्योर्भेद: फलेन परिचीयते॥

सहकारः।

( 写 )

दिन्नग्छलं परिमलें: सुरभीकरोषि सौन्दर्श्यमावन्नसि लोचन्नोभनीयम् । चंचो रसाल फलवर्थ्य तथापि दूरी यद् ग्रन्थिलं स्वहृदरं कठिनं विधहे ॥

# खभावोत्ति-तरङ्गः।

पर्वतः ( मलयः )

(87)

यो हि भात्रितानां सर्व्वया हितं साध्यति स एव गरीयानित्याह ;-

विं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्नाश्चिता हि तरवस्तरवस्त एव। के मन्यामहे मृजयमेव यदाश्चयेण , शाखोदं जिम्बजुटजा श्रपि चन्दना: स्यु: ॥

#### सागरः।

्(८४)

निर्वं जो हि सुहस्तिरस्त्रतोऽपि स्त्रभावं न जहातीत्याह :-

मन्यितो लङ्कितो बद्धः पीतो यद्यपि सागैरः। गर्जत्युचैस्तथाप्येष जङ्गुत्मानो हि निस्त्रपाः॥

( == )

पातापाते अविचार्यं आदरानादरी न युक्ती दलाह :-

त्रधः करोषि यद् रत्नं भूर्षि घारयसे त्रणम्। दोषस्तवैष जलर्घ रत्नं रत्नं त्रणं त्रणम्॥ ( 02 )

यस यद वसु पराधं न साध्यति तेन सर्वनानः स निन्दाते इत्याहः :— वातोस्नासितकस्नोलं धिक् ते सागर गर्ज्जितम् । यस्य तीरे त्रषाक्रान्तः पान्यः प्रच्छिति क्र्यपिकाम् ॥

# सुवर्णस्,।

( 55 ) ..

हा हैम किंन त्रैव विलोनं दहनोदरे। पाषाणशकलाधीनं यत् ते गुणपरीचणम्॥

( 52 )

महानः कष्टसहसाखिप सोढुं यहाविन नीचसंसर्गस्त तैषामसञ्च एवेत्याहः—
न दुःखं दहने घर्षे छेदने ताड़नेऽपि मे।
एवं मे विषमं दुःखं गुष्त्रया सह तोलने॥

( यमक्कस्य )

निन्द्रकप्रशंसा-तरङ्गः।

(क) निन्दा-तरङ्गः।

अप्रवास-निन्दा।

( 20 )

यो न भ्रमित देशेषु न च संसेवते बुधान्। तस्य सङ्घिता बुडिर्घृतिबन्दुरिवाश्यसि॥

असन्तोष-निन्दाः।

(93)

पाश्राया प्रसीमलं दर्शयति :-

गिरिमेहान् गिरिरब्धिमेहानबेनेभो सहत्। • नभसोऽपि महत् ब्रह्म ततस्तृं श्वा मृहीयसी॥

उद्र-निन्दा।

(22)

किमकारि न कार्पेखं कस्याबृद्धि न देहती। बस्य दंखीदरस्यार्थे किमनाटि न नाटकम्॥

# ऋग-निन्दा।

( ( 2 )

स्मृते सीदन्ति गाताणि दृष्टे प्रज्ञा विनम्थति । यस्मिन्दं दिषमत्युग्रम् उत्तमणीभग्रन्दिंतम् ॥

# ं कुकवि-निन्दी।

(83)

कूटकाव्यरचनापचपातिनः कवेकितिरियम् :-

किं काव्येन कवेस्तेन किं कार्ग्डेन च धन्विन: । परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यच्छिर: ॥

( तिवित्रामभद्दस्य )

## कुपुत्त-निन्दा।

( 24 )

शिशुं प्रविश्वतः प्रायः प्रतिविशिशुणागुणी। गन्धोऽन्यसनिधेरेव संक्रामित समीरणे॥

( इरिइरख)

# क्षवैद्य-निन्दा।

( 24")

वैद्यराज नमसुन्यं त्वं यमुच्येष्ठसोदर:। यम: संइरते प्राणांन् त्वंन्तु प्राणान् धनानि चं॥

# कुसंसर्ग-निन्दा।

( 63 )

खुष्ठना सङ्गतो लोको लघुतामिति निश्चितम्। पश्च तुम्बीफलालम्बी, लीचोऽपि प्रवते जले॥

### क्ततम्न-निन्दा।

( 25 )

न भारा: पर्व्वता भारा न भारा: सप्त सागरा: । निन्दका हि सङ्गभारास्तवा विष्वासघातका: ॥

## क्रपण-निन्दा।

(22)

उपभोक्तं न जानाति कदापि क्रपणो जैनं:। ज्याकगढजनमग्नोऽपि क्रुक्त्रो चेढ़ि जिल्लया॥

# ख्ल-निन्दा।

( 800 )

अपूर्वा दश्यते व्याली खलाइनविलायया। विकास मार्थे दश्योतं स्रत्यं स्थान्यस्य जीवितम्॥

#### ग्रहिवश्रेष-निन्दा।

( 808 )

न विप्रपादोदकपिद्धलानि
ं न वेदपाठध्वनिगिष्णितानि । व् स्वाचास्वधाकारविविष्णितानि अस्रामतुल्यानि ग्रुंशिषा तानि ॥

#### दारिद्रा-निन्दा।

( 803)

एको हि दोषो गुणसन्तिपति

निमज्जतीन्दोरिति यो बभाषे।
नूनं न दृष्टं कविनापितेन

दारिद्रग्रदोषो गुणराशिनाशी॥

(१०३)

मृता मम द्रयो दारा विद्याबुहिविभूतयः। चतुर्थी,दुर्गतिः साध्वी सुचन्तं मां न सुचति॥

्यीतवस्त्रं प्रार्थयमानस्य भिच्चकस्य म्किरियस् :—

्रात्री जानु दिवा भानुः क्यानुः प्रस्थयोद्देयोः । इत्रे गीतं मया नीतं जानुभानुक्रणानुभिः॥

( जयन्तीदेव्याः )

90

# दुर्जन-निन्दा।

( 804 ) .

ंग्रीस्काले दिनं दोघें श्रीतकाले तु प्रार्व्वरी।
परीपतापिन: सर्व्वेत्प्रायश्री दीर्घजीविन: ॥
( प्रेसचन्द्रतर्कवागीत्रस्य )

( 80€ )

अजङ्गानां विषं दन्ते मित्रकाणाञ्च मस्तके । विश्वकानां तथा पुच्छे सर्व्वाङ्गेषु दुरात्मनाम्॥

## धनि-निन्दा ।

(009)

भक्ते हेषो जड़े प्रीतिरक्चिर्गुक्लङ्घनम् । मुखे च कटुता नित्यं धनिनां ज्वरिणिमिव ॥ ं ( श्वानन्द्वर्द्धन्स्य )

# निर्गुण्-निन्दा।

. ( 205 )

एकमैव पुरस्कृत्ये दश जीवन्ति निर्गुणाः। विना तेन न शोभन्ते संख्याङ्केष्विव विन्दवः॥

### परग्रहवास-निन्दा।

( 305 ).

श्रिरसा धार्यमाणोऽपि सोमः सौस्येन श्रम्भुना । क्रश्रतं परमं धत्ते कष्टः खहु पराश्रयः ॥

# भिचुक-निन्दा।

( 220 ).

काकेनाइयते काको भिचुणा न तु भिचुक:। काकभिचुकयोर्मध्ये वरं काको न भिचुक:॥

( 888 )

खणाद्रिष सप्तस्तू सस्तू सादिष च याचकः । वायुना नीयते नासी स्ततः प्रार्थनशङ्कया ॥

## मद्यपान-निन्दा।

( \$8\$ )

वैक्सं धरणीपातमयथोक्तिजल्पनम्। सिवपातस्य चिक्नानि मद्यं सर्व्वाणि दर्शयेत्॥

(भन्नटस्य)

# (ख) प्रशंसा-तरङ्गः।

## उद्घट-कविता-प्रशंसा।

( 883)

द्राचा व्हानसुखी, जाता शर्करा चार्झतायुता है । उद्घटस्य रसस्याग्रे सुधा भीता दिवं गता॥

( 888 )

भाषासु मधुरा सुखा दिव्या गीव्वाणभारती। तत्र सुमधुरं कांब्युसुइटखु ततोऽपि च॥

#### कवि प्रशंसा।

( 887 )

धन्याः कवीक्ष्वरास्ते हि रससागरपारगाः। नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं अयम्॥

## काब्यन्प्रशंसा ।

· (° 88€)

जलमनं तथा काव्यं तीणि रत्नानि भूतले। मृदै: पाषाणखण्डेषु रत्नभंत्रां विधीयते॥

### गुग-प्रभंसा ।

( 099 )

गुणाः सर्वेक्ष पूज्यन्ते पित्रवंश्रो निरर्धेकः । वसुदेवं परित्यच्य वासुदेव उपास्यते ॥ (११८)

ज्येष्ठलं जनाना नैव गुणैर्ज्येष्ठलसुच्यते। गुणाद् गुरुलमायाति दुग्धं दिध पृतं क्रमात्॥

# ग्रह्विश्रेष-प्रशंसी।

( 239 )

सविप्रपादोदककईमानि
सवेदपाठध्वनिगक्कितानि ।
स्वाहास्वधाकारनिरन्तराणि
स्वर्गेण तुःस्वानि ग्रहाणि तानि ॥

## चरित प्रशंसा।

( १२0 ) ?

विदेशिषु धनं ित्या व्यसनेषु धनं मितः। परलोके धनं धन्मैः शीलं सर्व्वत दे धनम् ॥

### द्भान-प्रशंसा।

. ( १२१ )

भविन्ति नरकाः पापात् पापं दारिद्रासम्भवम् । दारिद्रासप्रदानेन तसीहानपरो भवेत्॥

( १२२ )

सत्यं सत्यं मनोर्वाक्यं नादत्तसुपतिष्ठते । श्रम्बुभि: पूरिता प्रथ्वी चातकस्य मक्स्यली ॥

# धीन-प्रशंसा ।

(१२३)

धनमद्मत्तं प्रति कस्यचित् कवे: सूक्तिरियम् :---

80

सुवर्षे बच्च यस्यास्ति तस्य न स्यात् कृष्ं मदः । नामसाम्यादको यस्य धुस्तूरोऽपि मृदप्रदः ॥

## नारी-प्रशंसा।

( १२४ )

रही चेत् समवात्रोति रहिषीं द्वेदयङ्गमाम्। सारं पश्चिति संसारं न तु भारं कैदाचन॥

( नीसकख्य )

# पिंडत-प्रशंसा।

. (१२५)

अज्ञानदूरीकरणाय ज्ञानवन्तमात्रविदित्याह :--

्र विना विदुषां वाक्षीनध्यत्यस्यन्तरं तसः॥

( अष्ट्रसङ्ख्य )

( १२६ )

नहानी हि बन्धेयां गुणमानार्ख सर्व्वत प्रशंसन्ति दोषन्त निगृहनीत्याह :-

गुणदोषो गुणो ग्टंह्विन्दुच्लेड्।विवेश्वर:। श्रिरसा श्लाघते पूर्वे परं कग्छे सुरचति॥

(जिन्दुकस्य)

#### परोपकार-प्रशंसा।

( 650 )

स्थ्येयन्द्रो घनो हचो नदी धेनुय संज्ञन:। एते परोपकाराय विधातेव विनिर्धिता:॥

पुल-प्रशंसा।

( १२८ )

दिग्वासमं गतक्रीडं जिटलं घूलिधूसरम्। पुरुषवन्तो हि पर्श्वान्त महादेविमवासजम्॥

### प्रवास-प्रशंसा।

. ( १२८ )

यी चि अत्रमति देशेषु सेवते च सुपिष्टितान्। तस्य विस्तारिता बुद्धितैलबिन्दुरिवाभासि॥

#### महत्त्व-प्रशंसा।

( 640 )

अधो गला खयं चुद्रा उत्थाप्यन्ते महात्मना। जलेन त्रीयते तैत्तभूईं संमित्रणात् परम्॥

#### मिव-प्रशंसा।

( 959)

करोतु ताहकीं प्रीतिं याहकी नीरपृक्षयोः। रविणा भोषिते नीरे पक्षदेशो विदीर्थिति॥

# विद्या-प्रयांसा।

ु ( एं३२ )

सिंदिया यदि का चिन्ता वराकोएरपूरणे। शकोऽप्यशनमाप्नोति रामरामेति च ब्रुवन्॥

## वीर-प्रशंसा।

( १३३ )

एकचक्रो रथो यन्ता विकलो विषमा हयाः। अखिलं व्योम तेजस्त्री तृथाप्याक्रमते रवि:॥

## सन्तोष-प्रशंसी।

( 858 )

## सहाय-प्रशंसा।

(१३५)

स्थ्यं प्रसम्बद्धाः विना नोत्सपं सभते इत्याहः — ्युणैः सर्व्यक्षेत्रकात्योऽपि सोदत्येको निराययः । स्रनष्टेमपि माणिकां हेमात्र्ययमपेचते ॥

# सुजन-प्रशंसा।

( १२६ ) .

निसर्गेष विश्वडात्मा सुजनी व्यजनीपमः। परसन्तापशान्त्यर्थे परिश्वमित सर्वदा॥

### सुपुच-प्रशंसा।

( 059 ).

बिर्व्यवस्वपेचयी गुगवद्भीकोऽपि साध्य दत्याह :—

00

एक्नेनापि सुपुत्रेण सिंही खिपिति निर्भयम्। • ब्य सहैव दयभि: पुर्वैर्भारं वहति गईभी॥

सुसंसर्ग-प्रशंसा।

चन्द्रनं श्रीतलं लोके चन्दनादिप चन्द्रमा: । ताभ्यां चन्दनचन्द्राभ्यां श्रीतलः साधुसंगमः ॥ ॰

रस-तरङ्गः।

े (क) करुग्र-रसः।

。( 智色 )

हृदयानापयातोऽसि दिन्नु सर्व्वासु दृश्यसे। वत्स राम गतोऽसीति-सन्तापेनाऽनुमीयते॥

### (ख) शान्त-रसः।

### उपदेश:।

( 280 )

्रश्भवासनया चेतो सहत्या जायते सहत्। आसानं चिन्तयन् कट्टं नन्दी कट्टलमागतः॥,

### वर्म-फलम्।

( 184 ) .

सुमहत् फलवैषम्यं कसीणामिष्ठ दृश्यते । वहन्ति चिविकां कीचिदारोहन्खपरे सुखम् ॥

### काल-चिंग्तम्।

( १४२ )

प्रवन्ते प्रस्तरा नीरे मानुषा प्रन्ति राचसान्। कपयः किसी कुर्व्वन्ति कालस्य कुटिला गतिः॥

### दैव-बलम्।

( \$89 )

विपरीते विधी सर्वे वैपरीत्याय कस्पते। दग्धग्रम्बुकचूर्णीन दच्चन्ते सलिलैरपि॥

M.R

( 888 )

न नेवनं अनुष्येषु देवं देवेष्वपि प्रभु । अनदेऽपि स्थिते अिते चर्मास्वरधरो द्वरः॥

(रविगुप्तस्य)

#### विवेकः।

( 884 )

मुखोर्विमेषि किं मूड़ भीतं सुञ्चति नो यमः। अजातं नैव ग्टलाति कुरु युवसजन्मनि॥

विषय-भ्रोग-दूषणम्।

( \$84 )

विषयासिक्तमृत्युचिन्तां विस्नारयतीत्याः :---

करिष्यामि, करिष्यामि करिष्यामीति चिक्तया। मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्नृतम्॥

( 683)

मातापितृमयो बाच्चे यौवने द्यितामय: । शेषेऽपत्यमयो मूढ़ो ईन्त नाममय: कचित् ॥ वैराग्यम् १०

( 285 )

मर्यजीवनयोजीवनमेव विचित्रसित्याइ:-

र्चेद्वाटितन्वद्वारे पञ्जरेऽस्रविहृङ्गसः । यत्तिष्ठति तदास्रये प्रयागि विस्रयः कुतः ।

### (ग) हास्य-रह्मः ।

( 885.)

कमले कमला श्रेते इर: श्रेते हिमालये। <sup>9</sup> चीराब्यी च हरि: श्रेते मन्ये मलुषशङ्कया॥

विविध-तर्ङ्गः।

ग्राय-ध्ययौ।

( १40) .

षायं व्ययर्षं मध्यस्मा व्ययमेव सुहक्तनाः । ज्ञातयः ग्रववसेव पर्स्नन्यायं न तु व्ययम् ॥

# ॢ कस्तूरी।

. ( १५१ )

ष्प्रिय त्युक्तासि कस्तूरि पामरैः पङ्कशङ्कया । खेदेनालं महोपालाः क्रिं न सन्ति महोतले ॥

### तुला-दर्ग्डः।

(१५२)

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्। अहो सुसदृशी व्यक्तिस्तुलाकोटे: खलस्य च॥

#### दारिद्य-विमोचनोपायः।

(१५३)

जिता धनवता दारा जिता वस्त्रवता संभा। . श्रथ्यागती जितो गोभिर्दारिट्रंग क्रिकिंजिनम्॥

# , विद्याधनोपार्ज्जनम् ।

( ६,48 )

े खल्मिप हितकरं नोपेचेत द्वाह :-

ृचणप्र: कणप्रसैव विद्यामर्थेच सच्चयेत्। चणत्यागे कुतो विद्याः कंणत्यांगे कुतो धनम्॥

# श्रद्धा-यती ।

(१५५)

अषा-यत्नी यदि स्थातां मेधया किं प्रयोजनम्। द्रावुभी यदि न स्थातां मेधया किं प्रयोजनम्॥

### सुजन-दुर्ज्जन-पार्थक्यम्।

( १५६ ) ...

षधमा धनमिक्कृन्ति धनमानौ च मध्यमाः। छत्तमा मानमिक्कृन्ति मानो हि महतां धनम्॥

'इति प्रथम-प्रवाहः समाप्तः।

### धिरिशिष्टम्।

#### प्रथम-प्रवाहः।

# टिप्पनी ।

- (३) विश्वपं-विश्वं पाति रचतीति विश्व + पा + कर्त्तरि छ।
- (४) तथा च "तव तस्तं न जानानि कीहमोऽिंस महिश्वर। याहम्बं मेहादेव ताहमाय नमी नमः॥"—इति भिवसीते।
  - (५) पद्मसद्मानम् कमलासनं चतुम्मुंखम् । उपनीतम् —यज्ञम् वम् ।
  - (६) सरिदुद्धिगतं पञ्चलेन्दीवरादीति कविसमयप्रसिद्धिः । यथा काचित्रारी उद्धिगतेन पश्चेन कर्णभूषणं रचयुद्धि तहदित्यर्थः ।
  - (७) भारति—सरस्रति। इयात् —प्राप्नुयात्। लौकिकं हि घनं व्ययितस्रेत् चौयते, भारतीभाष्डारन्तु व्ययितमप्युपचीयते इति वैचित्राम्। तथाचीक्तं— 'न दानेन चयं याति विद्यारबं महाधनिने'ति।
  - (१) खे चाकाणे गच्छनीति खगाः पिचयः तेषु इन्द्रः श्रेष्ठः ग्रह्णः स्व एव केतुयिक्नं यस तसी. गर्डवाइनाय इत्यर्थः।
- (११) वचनीयम्—निन्दावादरः। लदुपासनेन—उप.संुमीपे चासनमवस्थान-सुपासनम्, तव उपासनं द्वेन, तवेति कर्त्तरि षष्ठी। खिपिति—निद्राति। पद्मग-भोगतत्वे—सर्पक्षणाद्मप्रय्यायाम्। का कथा प्राक्षतंज्ञनेषु, यतो नारायणोऽपि जच्मीकुहकेन चन्दीभृतः, चन्यथा कथमनन्त्रथ्यामधिश्रीते इति भावः।
- (१४) क्रियते निह—निह रत्यते, सीतावद दुःखप्राप्तिशङ्या इति भावः। रामेण—रामनाचा। o
  - (१५) कन्दुक:-न्नीड्नकविश्रेष:, भाँटा, गोला इति भाषा। गोपं-रचकम्।
- (१६) तित्रतः—ग्रत्थं प्रपन्न:। ग्रीपाल इति सला—गाः पालयतीति चन्वर्थ-नामस्ररणात्। लामात्रितानां पुचर्षाणां पुनर्जन्यविरुद्धात् सातः सनचीद्रस्यापि ः चलभ्यलम्, चपरप्रमुरचीरवाञ्का तु सुदूरपराहतिति साबः।
- (१८) ° एवंविधेश्वर्यंशालिनीऽपि भवतो मनी नासीत्येकसभावं पूर्यातं प्रायंविते पामीरिति। वासी सुन्दरे नयने यस्याः सा वामन्यना रमणी। पामीरवामन्यना गीपरमणी, तया ऋतं मानसं यस्य तसी।

(१८) चीरस्य सारसं नवनीतिमत्थर्थः। घनास्तामसे—अस्यित चर्चुप्यन्तमसं करोतीति असं; घनं मूचिमेदां; तम एव ताममं, धनम् असं च तामसं यिखन् तिस्मन्; निविडाज्ञानास्वकारपूर्वे इत्यर्थः। न लीयसे—आत्मगोपनं न करोषि, घनितिमरमयस्थानस्थैव आत्मगोपनोपयोगित्वात्।

(२०) नीलाझस्य नीलपद्मस्य सदमोचने गर्व्यनाशको लोचने यस्याः ताम्।

वापी-दीर्घिका। मरालिका-इंसी।

पिश्वरिकरण:—चन्द्र:। श्रें श्रेंबंबाबा—पार्व्वती। प्रेतसूमिपचारी— प्रेतसूमी अस्माने प्रचरित सः सः। क्रप्यतु—क्रपां तरोतु, क्रपाश्च्यात् करोत्यर्थे पिचि क्रिपं इति नामधातोः इपम्। क्रोऽपि—चनिर्व्वचनीयस्वद्रपः। देवः—दीव्यतीति देवो द्यांतनशीखः। श्रिवः इति श्रेषः, चसाधारणविश्रेषणप्रयोगात् विशेष्योपस्थितिः।

- (२४) स्वयमेव यूलो तं कथं नैक्जाय चारीग्यकामनया नया निषेव्यसे, स्वयमेव कपालस्त् तं किं कथम् चन्नाय वा निषेव्यसे । एवं परतापि यथायथं योज्यम् । तत यूली—ित्रयूलधारी, यूलरोगान्नान्त्य । य चान्नारीगं धमिवतुं न धन्नोति, स कथमन्यसे चारोग्यं प्रयक्ततीति भावः । एतं, चन्यतापि । कपालस्त् नर्प्य । चिरोऽस्यिक्पभिचापातधारी, भिच्चक् इत्यथं: । कामः—िवषयभोगः, कन्दर्पय । कपहीं—जटाजूटधारी, वराटकमातधनय । "कपईः ख्राड्यरधोर्जटाजूट वराटके." —इति मिदिनी । किं तर्हि—तदा कथं निषेव्यसे इत्यत चाह चन्दिन इत्याहि । चालोल्नाय (ललक्ष्माय ) दर्धनाय । प्रज्ञानचारी लिनित हितोः मदीये जीवक्करीरे चपतन्नपि नर्पादिने प्रज्ञानं नीते ध्रवस्रीरे यदि तव न्नपानटाचः पतिदिति मत्रा चर्च्य इति भावः ।
- (२५) नगेश:—हिमालय:। धनेश:—कुवेर:। ज़लाटवक्रे:—ललाटे स्थिती विक्रियेख स तस्य इतभाग्यस्थेर्त्यर्थः। श्रेष:—परिणाम:।
- (१६) शिवशर् रे भक्ष हेतुर्वर्श्वते एकिति। एका भार्था पार्व्वती। समर-रिसका - समरस्य रसं वित्ति या सा, महिषासुरादिभिः युद्धव्याप्रतलात्। दितीया -गङ्गा। निस्त्रगा - श्रिरिस स्थापितापि निस्तं गच्छिति या त्याभूता, पयसां निस्त्रेण निस्त्रगामिलात्, कुलटानामि त्सामिनं वश्चियला दासादी नीचजने श्रासक्तलास। दिरदवदनः - दी रदी दन्ती, यस स दिरशे हक्षी; दिरदवदनी गणेशः प्रसुखः - कार्त्तिक्यः। भस्रदेहः - चिताभस्य लिप्तकायः, स्वयः परित्यव्या
- (२०) खर्य पश्चमुख: शिव इति श्रेष:। गृष्ठे चेत् श्वन्नपूर्णा न तिष्ठेदिति त्याः। तदा दिगन्दर:—दिश एव श्रव्यरं वस्त्रं यस्य स श्रिव:, निर्धन इत्यर्थ: व्या च—"दिगन्दरलेन निर्वेदितं वसु" इति कुमारे। श्वतएव पश्चानन-गजानन-

षड़ानन-रूपेषु वहुषु आननेषु अन्नदानासमर्थ इति भाव:। एतेन अन्नप्र्णाप्रभावात् शिवग्टहमपि अन्नपूर्णे जातमिति अन्वर्थनामा सा देवीत्युत्तं भवति ।

- (२८) यत यस्मिन् कर्माणिश्वते भोगः ऐहिकं सुखं भवतीति शेष:, तत भोची न परस्परविक्द्वधर्मालात्।
  - (२८) जङ्गुजररिखता लं जठरवासक्षेत्रं जानासीति लां याचते इत्यर्धः।
- (३०) काकः काकवत् तुच्छः । भागीरवीतीरे शाकलामः इन्द्रवदाभादिपि सुद्रकर इति भावः । पाकशासन्तः — इन्द्रः ।
- (३१) यथ वचनभन्ना गङ्गाया: पापनाधिनी गिङ्गास यदेति। पापानि—
  जाङ्गवीगीमिभिनेदे: स्नतानीति श्रेष:। वदन्ति—जाङ्गवीगामिनो नरानिति श्रेष:।
  यप्रियम्—वस्यमाणं स्रुतिकटु वचनम्। स्नतम्नाः—क्नतानि प्राक् सम्पादितानि पापकर्माणि प्रन्ति जाङ्गवीसेवया विनाधयन्ति ये ते स्नतप्नास्तसम्बोधने, इन्तेष्टक् प्रत्यय:।
  नितरां—स्र्यं। ससुत्यादा—जनियता। स्वयसुत्याद्य स्वयमेव इननस्य प्रयोक्तिकत्वात्। तथाच—"विषव्वोऽिकसंवदेश स्वयं कित्तसम्मतिभि"ति कुमारे।
- (३३) रष्टुवंशस्य प्रथमहोकस्यानुक्यः स्रोको वाणीत । वाणी वाक्यम् चर्षः सिम्वेयः, संयुक्तो नित्यसम्बद्धौ, प्रतिपत्तये सम्यग्ज्ञानायः, जनकौ मातापितरी, श्रवाणो पार्वती, श्रविश्वेखरः श्रिवः । अहं वाष्यर्थाविव संयुक्ती जगतो जनकौ श्रवीणौ-श्रिशिखरी वन्दे इत्यन्वयः । वाक्यार्थां यथा नित्यसम्बद्धौ पार्व्वतीपरमिश्वरी अपि तथा चर्डनारीश्वरमूर्त्तां एकं परित्यन्य अपरस्य चणमप्यनवस्थानात् । अतएव वाक्यार्थयोः सम्यग्ज्ञानलाभाय तयोरेवाराधनमुचितमिति भावः । यतस्य जगतोः, मातापितरी श्रती वन्दे । एतेन तयोरादाधने कारणान्तरमि दर्शितम् ।
- (३४) रामस्य ईश्वर इति षष्ठीतत्पुरुष इति रामस्रोत्तरम्। ठाम प्रव ईश्वरी
  यस्रोति वहुनीहिरिति शिवस्रोत्तरम्। राम एव ईश्वर इति कर्ण्यधारय इति ब्रह्मण
  उत्तरम्। षष्ठीतत्पुरुषं वदता रामेण स्रापेच्या शिवस्य गीरवं ज्ञापितम्। वहुनीहिं स्वीकुर्व्वता शिवन तहिंपरीतं क्रतम्। अय ब्रह्मा कर्ण्यधारयेण रामशिवयोर्नेटं वोधितवान।

(३६) विन्देत्— खमित । - राज्जि दुष्टानां शासितरि सति भार्यां धनस समित ।

चन्यया प्रवलेरपहार्थ्यतात् इति भाव:।

(२०) सारगमें: सारविहः, पचे निखिलकः यांणां सारस्तं तस्तं जानिहः। अक्टिलै: सरलै:, पचे कुटिलतादोष्ट्राहितैः। अक्टिटें: नीरकृै:, पचे दोषग्नैः। सपरीचितै: कृतगुणदोषिवचारै:, समयत तुल्यमितत्। धार्यते - रस्यते।

a (३८) सेकेन्दर:-प्राक्तवरापरनामधेयो भारतसमाट, पुरन्दर ग्रन्दः, इती

विधिना तुलिती—गुरुलाघवपरिज्ञानाय तुलादण्डे स्थापिती। सेविन्दरस्य धराधिपसं इन्द्रस्य च स्वर्गीधिपसं गुरुलाघवमुलकमेविति भाव:।

- (३८) चादित्यस्य तव विजीवनजितने स्वेदेन धर्मवारिणा सम भाजस्थितानि विधिजिखितानि दु:खर्मचकाचराणि नथ्यन्तु, भवदीयक्षपावजीकनेन सम दु:खानि दूरीमवन्तु इति भाव:।
- (४०) निष्कलङ:--निर्होषः, पचे कलङ्गी। निरातङ:--निर्मयः, पचे राहुगासार् भीतः। पिद्मिनीप्रायवस्रभ:--पिद्मनी सुन्दरस्त्रीविश्रेषः। राजमहिषी च तस्रचयोपिता।
- (४१) विधादवग्रेन—दैवाधीमतया। मनागीप—देवदपि। खन्सि— इष्टो भवसि। खसद्दशकिखिदगुणवतो निक्कष्टस्य तदृगुणपराभवाय उत्क्षप्टेन कंद्रापि न चिष्टतव्यमिति भाव:।
- (४२) विवसम् उन्नतावनतं संस्थानं अवयवसिन्निशो यस्य तादृशं वपुः। करमस्य उप्रभावसस्य।
- (४३) मोष्ठ:-मूढ़ता। वराकस-नीचसा सरीसर्ति-मुहुरितस्ततो गच्छति, नरीनर्ति-पुन:पुन: चृत्यति। तस्य ससङ्गिधनवस्थानमेव पुक्तमिति भाव:।
  - (४४) तुल्यवर्थी समानवर्षीं कदी पत्ती यस्र ताहम: । सङ्गतः एकवावस्थित: ।
- (४५) कालिमा क्षण्यत्वम् । काकलीकोविदाः अव्यक्तम् ज्ञमधुरध्वनिः काकली तस्या रसजाः । पुनः किन्तु ।
- . (४५) रसाल:—शायहचः। पतित्रणः—पचिणः। तन्यञ्जरीरसाखादं—तख रसालस मञ्जरी अभिनवचुद्रपञ्जवः तस्य रसाखादसम्। कुङ्गसुखाः—कोकिलाः।
  - (४७) ज्योतिरिङ्गमु: खद्योत:, "जोनाकी" इति भाषा।
- (४८) खर: गर्देभ:। खरखरतया कर्णपीड्व तीचाखरवच्चेन हेतुना चवर:- नीचै;।
- (४२) पुरन्दरम्, इन्द्रं प्रार्थयते याचते पिपासीपण्यमनाय जलिति श्रेष:। असति प्रार्थनापूरणे पिपासया स्थिते, स्थिमाणोऽप्यनंत्र न प्रार्थयते दत्थर्थ:।
  - (५१) विद्याचारिचादिगुणैरसम्पन्नस्य तावदेव वावदूकता न यावत् सहतासुद्य:।
  - (५२) दलानाञ्च पत्राणाञ्च। विवेकिन: विवेचका: । मकरन्दः मधु।
- (५३) मत्यरङ्ग मत्यद्रिप्रचिविशेष। 'माक्क्राङा' इति भाषा। "मत्यरङ्गी मत्यरङ्गी मत्यरङ्गी मत्यरङ्गी च मणीचर्नाः" शब्दरबावनी। निरातङ्कः निर्भयः। जवणा-यसि ज्यणित्रं चन्नो यस्य तन्त्रिम् ससुद्रे मज्जसि हिंसजन्नचरसङ्ग्नोऽयं ससुद्र द्रव्यविस्थेषेत्र मग्नो भवसि। जाउरी — सदरसन्त्रिमी।
- ्रिष्ठ) व्यजनै: तालहन्तै: । भातपर्वै:—क्ष्रै: । कलापिनां पिच्छै:— मरूर्पच्छै: । पदभष्टै:—स्थानच्यतै: ।

- (५५) चरन्ति भचयन्ति । अपरिग्रहाणि नास्ति प्ररिग्रहः अन्यस्य स्तीकारो येषां तानि, अस्तानिकानि निर्कारुत्येयादीनीत्वर्षः । आराधिवृत्तं — तोषिवृत्तम् ।
- (५०) विकारी —चापल्यादिविकारविशिष्ट:। श्रकरी —चुद्रमत्स्यविशेषः, 'पुँठी-लाक्ट' इति भाषा। फर्करायते —फर्फर: गर्व्वभरेख चङ्गभङ्गा सचरणशीलः, स इव श्राचरति।
  - (५१) दचका: -दचा एव दचका खार्चे क-प्रत्यय:।
- (६०) सदित्यादि निरन्तरप्रनुरमदस्ताविहासिमासभीजनशीखः । प्रक्रतम् असम्पा-दितम् अभोष्टं भन्त्यं येन सः ।
- (६१) नंसारिर्विण: तस्य चरणोङ्गता या सिन्धुर्नदी गङ्गित यावत् तस्याः कञ्चीचेन महातरङ्गेण खाखितं पोषितं ते मन: कुख्यानां चुद्रक्रविमसिद्धाः नीरे जली न रसते नानुरजाते।
- (६२) नीरचौरिवभागे नीरिमियचौरिवभागे, नीरं विद्वाय चौरपानक्ष्णे कर्माण हंस एव समर्थों वकस्तु निति।
- (६३) परार्थाये परेषां प्रयोजनं साधियतं। साधजनाय खयं दुःखमनुभूय परेषां सुखसुत्यादयन्ति। तेषाच सम्पदमपरे परिगृद्ध सुझते इति परस्परसाह्य्य-मवगन्यमिति।
  - (६४) महोक्हा:-हचा:। वर्थिन:-याचका:।
- (६५) वियाना: शश्काः येषु ते। शाखी—हत्तः। शास्यति—वियाससुसं स्मते। जुझर:—हस्तो।
- (६६) प्रकृष्टि 'पाकन्द' इति ख्याती वृचविश्रेषः । वर्षासु प्रकृष्टिचायां पंतापगमी भवतीति प्रसिन्धिः।
- (६७) चरिष्टानि दुरदृष्टानि चग्रभानि वा । किम्-चनेप्रवां परिपानां वर्षनं सेवनस निरर्थकमिति भाव:।
- (७०) न: षस्रास्थं रोचने। "ब्चार्यानां प्रीयमाण" इति चतुर्थी। गुणत्रयं स्वात्मकां, प्रयंसनीयमित्यपि व्यन्त्रते। ग्रुद्धां—शिवादि। महात्मानोऽपि गुणमव-जन्मान: परेष्ट्रां गुद्धगोपतुत्र कुर्व्वनि, षतस्तसाद्यसमिषामिति।
  - (७४) खरतापै:-प्रखर् सूर्यं किरेबै:। प्रजावै: कागलादिभि:।
- (७५) दासेरकस-उष्ट्रस्य। दासी-प्रीतिकरी। एतावृतैव-वदर्यम् विकरलेगैव।
  - (७६) प्रथमवयसि—रोपखदशायाम् । पादे—मुखदेशे।
  - (७८) इतीव-प्रकात् कारणादिव । उद्देर:-विकाश:।

- (७२) पनसस्य द्वरं पानसं कायुः किपालवोजम् चित् व्यञ्जनै: सूपादि । विं प्रयोजनस ।
  - (८१) कार्यज्ञ:-कर्त्तव्यावधारणपटु:। अवति-रचित । पूर:-प्रवाह:।
- (८२) एकस्यां भवि चेवे रोहत उलदोते भी तयो:। एकं समानक्षं दलं ययो:। एककाण्डयो:--समानक्ष्पगुच्छयो:। शालिखामाकयो:--हैमिनिकधान-श्वामाकधान्ययोः।
- ( ( 管मृतिरिका सुमैरका । रजताद्विका हिमालयपर्वतेन । मन्यामहे प्रशंसामः। शाखोट: वृह्वविभेष:, 'भेषोढ़ा' हति भाषा। कुटन: —'कुर्चि' इति भाषा।
- (८३) मियत:- मिथ धातु + त ( कर्याण वाचे ) मियतादिचतुर्थां देवासुरै:, इन्मता, वारिभि:, अगन्येनिति कर्त्तृपदचतुष्टयं क्रमाट् इनीयम्। जड़ात्मान:-जङ्खभावा:, पचे डलयोरभेदात् जलात्मानं इत्यपि। निस्तपा:--नालि तपा लज्जा येषां ते।
- (प्दे) अधः नीचं। मूर्भि शिरसि। र्वं रवं तथं तथि तथित पूर्वरत-ढणयोबहेग्यता, परयोविधयता। चतोऽयंभेदाभासात् न दिक्तित्रोण:। तवैतदा-चरणेन रवानामपक्षें व्यानाश्वीत्कर्धे न कोऽपि जास्वति, प्रत्युत तवैव दोषं कीर्ज-यिष्यतीति भावः। धारयसे इति धृशङ्खितावित्यक्तम्बस्य धृधातीर्णिजनकृपम्।
  - (८०) कृपिकाम् चुद्रकूपम्।
- (८८) हा-खेदे। हेम-सर्थम्। दहनोदरी-दहनस अग्रेक्टरे मध्ये। श्वलं - खख्म।
  - (८८) गुञ्जया-गुञ्जा, 'तु च' इति भाषा, तया ।
  - (८१) अनन्ताया आशाया पूरणासमावात् परिश्वार एव श्रेयानिति भाव:।
- (८४) तेन काव्येन-प्रसादगुषवता सरलकाव्येन। कार्छन-वारीन। धितनः - धनुर्धारियः। न घुर्णयति - न व्याकुलीकरोति।
  - यन्यसित्रधे:-- यनीयां सित्रधिः समीपस्थानं तस्मात्, हेतौ पश्चमी। (रम्)
- (१०) तुम्बीफलम्-चलातु । प्रवते-सन्तरित, गुरुत्वाभावात्र निमञ्ज-तीत्यर्घः ।
- (र्ट्फ) पर्कंता भारा चर्षि न ताह्या भारा दलर्थः ि तथा—महाभारा दलर्थः।
  (१००) दष्टमत्तस्यैव जीर्वननामनियमः, खलस्तु एकं दस्रति चपरं विनासयितः 'त्रत द्रयं व्याली ( सपी ) चपूर्वा चपरव्यालीभ्यो निलच्चेयत्यर्थः ।
  - ं (१०१) न विप्रपादीदक्षपिक्वानि—येषु गृहेषु ज्ञानीपदेशकपूनापादबाद्मपानां

पादप्रचालनं न भवति, यानि ग्टहाणि तेषां गतायातरहितानीत्यर्थः। स्वाहा च स्वधा च तयो: कार: करणं तेन विवर्ज्जितानि, दैवपैविवायाकाण्ड्य्नानीत्यर्थः।

(१०४) जानु चात्रयणीयमिति शेष:।

(१०७) भन्ने चनुरत्ने जैने देष: विराग:, पचे भन्ने चन्ने। जड़े मूर्वे प्रीतिरासितः, <sup>°</sup>पचे <sub>अ</sub>डलयोरेकलात् जडे जले प्रीतिः तत्पानेच्छा । चर्चाचः खाद्यद्रव्ये विरागः, खोकेषु अननुरागः। ज्वरियाक्ष्म् अन्नदेषः जखपिपासा च स्रतःसिद्धा। गुकलङ्गनं सहतामतिक्रमः, धनिनामितत् साभाविकं ; ज्वरियान्तु ग्राक्तहः सहित् लञ्चनं दीर्घोपवासः गुरुपाकद्रव्यवर्जनं वा न्याय्यमेव। सुखे,च नित्थं सर्व्यशः कटुता कठोरभाषितं, व्वरियां तु कटुरसवत्ता, अतएव उमयोरेककृपता।

(१०९) सीस्येन-गानमूर्तिना। कष्ट:-क्रेशकर:।

काक: कुव्रचित् किश्विष्ठच्यमासाय शब्दायते, तस्य यन्दैरकेऽपि वावासवीपगच्छनीत प्रसिद्धिः।

(१११) असी याचक: वायुना न नीयते तूलापेचया अस्य लेष्ठलेऽपि स्थानात् स्थानान्तरं न प्रायक्ते। कुत इसाइ स्तत इति । संसर्गमात्रेणैव यदि मां याचेत इति भयादेव।

(११२) वैक ख्यम् -- मानसं विक खभावम् । धरणीपातम् -- पृथिवीपृष्ठे पतनम् । अधयोचितज्ञल्यनम् —युत्तिविकत्तं वाकाम्। सित्रपातस्य — विदोषात्मकस्य रोग-विशेषस्य। विज्ञानि खचणानि।

(११४) सुख्या—त्रेष्ठा । गीर्व्याणभारती—देवभाषा, संख्रतभाषा इति यावत् ।

(१२३) सदो मत्तता हितीहितविवेक्याचलिति ब्यावत्। नामसायात्— मुवर्णस्य नाच: साड्य्यात्, "धुसूर: सनकाऽह्रय" द्रत्यमरात्। धुसूरफलं मत्ततां जनयतीति खोकप्रसिद्धमेव।

(१२६) च्ले इं--विषम्। ईश्वर:--धिव:। ईश्वर: धिवी यथा देन्दुच्लेडी चन्द्रं विषच ग्रज्ञम् पूर्वम् इन्दुं शिरसा आघते शिरसि धला प्रशंसति, परं विषं काछे सुरचित, तथा गुणौ गुणदोषी अन्येषामिति श्रीषः, यज्ञन् क्षानन् पृथ्वे गुणं शिरसा द्याघते थिर उन्नमव्य प्रशंसतीलर्थः, परं दोषं कच्छे सुरचित, गोपायित नान्यस कस्यचित् दवीतीत्यर्थः ?

(१२०) एते येन येन कर्मणा परीपकारं कुर्व्वन्त, तै: कर्वाभिरतिषां नु कथित्.

.स्रोपकारोऽसीति।

(१२८) गतन्नीडं — निर्वजं । जट्रिलं — चूडाकरणात् प्राक् केण्केदनाभाषात् ंजटावन्तम्। **चात्मजं**—शिग्रसुतम्।

(१३१) क्वईमितं स्थानं रिवतेनसा ग्रन्तं सत् विदीषें भवति।

(१३२) वराकोदरपूर्ये—तुच्छजठरभर्ये।

(१३३) यन्ता—तारिथः। विकलः—जन्दः प्रक्ण द्रत्यर्थः। विषमाः— चयुग्माः सप्तसंख्यकाः, दुर्द्दाना दत्यपि।

(१३४) उदारखं—दानशीलखा । ग्रस्य—वीरखा विरक्षस्य—वैदाग्ययुक्तसा विस्कृद्धस्य स्वीता स्वर्षा स्वर्णा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्णा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्षा स्वर्णा स्वर्षा स्वर्णा स्वर्या स्वर्णा स्वर्णा स्वर्णा स्व

(१३५) श्रीदति—अवसादमाप्नोति । एक:—एकाकौ । अनर्घम्—अमूख्यम्।

हेमायर्थ-खर्णसाहाय्यम् १

- (१३६) निसर्गेय-स्वभावेन विग्रज्ञ: निर्मालः जात्मा यस्य ताह्यः, सुजनः, व्यजनस्य उपमा साहरसं यस्य सः, परेषां सन्तापस्य दुःखस्य पचे उत्तापस्य ग्रान्तिरेव जर्षः प्रयोजनं यस्मिन् तद् यथा तथा परिस्नमित कार्य्यव्यापृतो वर्तते। व्यजनपचे चूर्णते।
- (१२०) खिपति—योग्यपुचे भारं विन्यस्य निद्राति। सत्स्विप दशमु पुचेषु भारवहनक्षेत्रो गईभीं न मुखति।
- (१४३) सन्ते वस्तु । वैपरीत्याय कत्पते विपरीतगुणं भवति । दग्धेत्यादि— विद्वाहप्रथमनकारीणि सस्तिलान्याप तेषां विद्वाहं जनयन्तीति ।
  - (१४४) धनदे-कुवैरे। चर्माम्बरधर:-शार्ड्जचर्मक्पवस्त्रपरिधायी।
  - (१३५) त अजन्मनि-अपुनराहत्तिविषये, मोचार्यमिति यावत ।
- (१४८) हे चच्चवी, ही कणीं, हे नासिक, सुखं, पायु:, उपस्थय एतानि नव-हाराणि। असवः प्राप्य एव विष्ठक्षमः।
  - (१४८) मत्कुण: छारपोका दति भाषा।
- (१५१) तालूरी-सगनाभिः। पामरै:-मूढ़ैः श्रगुणश्चैरिति यावत्। श्रलं-व्यर्थम्; "श्रलं व्यर्थम्मर्थयीः द्रत्यमरः।
  - (१५२) सोकेन-अलेन। तुलाकोटै:-तुलादखागसा
- (१५३) ध्निनी—वसनसूषणादिभिसांसोधयन्ति । विधि टपरिच्छदा हि सभाया-माद्रियन्ते । अस्यागतः—प्रतिथिः । गीभिरिति करणे वतीया । जितः गृहस्थेनेति श्रेषः, दिधदुग्धादीनां सुस्तभादिति भावः । क्रिपिनः—क्रिकैः । क्रदका हि प्रायी र गासाक्त्रादनदुःखं नानुभवनीत्पर्थः ।
  - १ (१५४), चणशः—चणेन चणेन। सचायः—कणेन कणेन। सचायेदिति भीवादिकस्य चि-धातो रूपम्।

# डब्रट-सागरः

# दितीय-प्रवाहः।

# विषय-सूची।

| विषय:                     |         |                       | ञ्जोकाषुः            |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| हेवता-तरङ्गः              | .0.     | all and part and part | 6-28-                |
| परब्रह्म                  |         | STAN PRODUCT          | ?                    |
| ंब्रह्मा ।                | •••     |                       | 2                    |
| 'सरखती                    |         | A FOLD MAN            | 3-8                  |
| विष्णु:                   |         | to transcription.     | ે પ્-૭               |
| वची:                      |         | •••                   | =                    |
| नुषी-चरित्रम्             |         | •••                   | ८:१२                 |
| धननाः 。                   | 00      |                       | 11                   |
| रामचन्द्रः                | •••     | o                     | 68-64                |
| र्सीता .                  | •••     | The same and          | १७-१२                |
| कीथल्या                   | •••     |                       | 30                   |
| क्षण:                     |         | •••                   | २१-२६                |
| स्रणलीवा                  | •       |                       | २०-१६                |
| सुरती                     |         | •                     | . 50                 |
| ं क्रणविरहे गोकुवावस्थ    |         | •                     | 21                   |
| राधिका                    | •••     |                       | ० ६४-६१              |
| यशीदा                     |         |                       | 15 ME 48             |
| गोपी                      | •••     | ***                   | ₹ ₹ ₹                |
| वलरामः                    |         |                       | ₹७,                  |
| श्रिव:                    |         | •••                   | <b>\$</b> ₹-8\$      |
| भिवली <b>ला</b>           |         | 0                     | 88-40                |
| पर्वनारीयरः               | ***     | • ***                 | ू भूर-पृष्ठ o        |
| पार्पती<br>: यितालीला     |         | • • •                 | सॅत-संख<br>बॅड-सॅड ७ |
| ः यत्तिचीचा<br>गङ्गा      | \ • • • |                       | भूद- <b>ं</b> र      |
| <sup>क</sup> इरियरवर्द्यः |         |                       | • 48                 |
| काशीधाम-एडिमा             |         |                       | (४ (क+ख)             |
|                           |         |                       |                      |

| विषय:                                       |       | the state of the state of |     | स्रोकाष्ट्र |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|-------------|
| मूर्त्तिवयम्'                               | STT   | oc                        |     | a           |
| इरिइर-स्तिः                                 |       | 6                         |     |             |
| प्रश्लोत्तराणि .                            | E 4 4 |                           |     | 82-68       |
| (१) ज्ञष्ययमोदा-प्रश्नोत्तराणि              |       |                           | .1. | 10 10 10    |
| ्र्रे दुर्गाकार्त्तिकय-प्रश्रोत्तराणि       | 6     |                           |     | THE PERSON  |
| (३) विज्ञवासन-प्रश्नोत्तराणि                |       |                           | ••• | 10 marsh (C |
| (४) भरतकेंक्यी-प्रश्नोत्तराणि               |       | €,                        | ••• | c ' 91,     |
| ः (५) राधाकण-प्रश्नोत्तराणि                 | •••   |                           | *** | , 97-97     |
| (६) वाधानीपिका-प्रश्नोत्तराणि               | •••   |                           |     | ৩           |
| (७) रावणाङ्गद-प्रश्रीत्तराणि                | •••   |                           | ••• | 80          |
| (८) रावणविभीषण-प्रश्नोत्तराणि               |       |                           |     | ગ           |
| '(८) खचीनारायण-प्रश्नोत्तराणि               | 200   |                           |     | •(          |
| (१०) बच्चीपार्वती-प्रश्नोत्तराणि            | •••   | 6.6                       |     | 99-95       |
| (११) विषायस्त्र-प्रश्नोत्तराणि <sup>c</sup> | 340   |                           | 640 | (三甲号下 et    |
| (१२) इरपार्वती-प्रश्नोत्तराणि               | •••   |                           | ••• | Co-C8       |
| जीव-तरङ्गः                                  | •••   |                           | ••• | ८५-११६      |
| राजा                                        | •••   |                           | ••• | EĄ          |
| ्र राजसभा 🔑                                 |       |                           | ••• | 54          |
| . मन्ती                                     |       | 1                         | ••• | 59          |
| साधारण-राजखुति:                             |       |                           |     | 55-60       |
| जन्तुवर्गः                                  |       |                           |     | 28-884      |
| वाकः                                        | •••   |                           |     | ट्र-ट्रा    |
| ॰ कोकिल:                                    |       |                           | ••• | 24-28       |
| ्रेड च <b>चत्रवाक</b> :                     | •••   |                           | ••• | ux.         |
| चन्नवाकी 🛴                                  |       |                           |     | ે હ         |
| चातक:                                       |       |                           |     |             |
| ु कानः                                      |       |                           |     |             |
| दात्यच्च:                                   |       |                           |     | ee          |
| ं र वक्तः                                   |       |                           | ••• | <b>(00)</b> |
| भेक:                                        |       |                           |     | १०१-१०१     |
| क र अमंद:                                   |       |                           |     | 201         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                           | <b>第二十八日 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्रोकाद्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मत्यरङः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s | 00  |                           | (Apple Apple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| & Florid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मयूर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0   | the state                 | Takes There                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50K-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गञ्ज:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •••                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALTERNATION OF THE PERSON OF T | ग्रम्क:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रगास:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 29.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्प:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | - C.                      | 學自由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY  |     |                           | 1500-04000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mary State of the  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सिंह:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |                           | 137 1-11-111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हैंस:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •••                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११३-११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इरिण:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •••                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ेश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इस्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •••                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ਚ ਦਿਸ਼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                           | 1994-769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 959-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चद्भित्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                           | 1245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सामान्य-इचः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | •••                       | 7000 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | षायः 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0 | ***                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>११</b> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्रचु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | •••                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कदली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                           | 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२०-१२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2031-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वास्परचः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                           | 1000-10111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 100                       | 718 NO. 4081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेतकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •••                       | STATE OF THE STATE | ्र <b>्र</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चन्दन:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | •••                       | 11 1 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२४-१२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तिन्ति <b>ड़ी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | •••                       | ne .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>धुलूरम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | •••                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पद्मम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , १९८-१२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पतायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ***                       | 1900 (1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रालि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | •••                       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्वभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ोक्ति-तरङ्ग?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२-१४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तङ्गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                           | 1700 7100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १इर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नदी े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | . •                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Principal Control of the Control o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मल्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •••                       | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 0448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मेघ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                           | 17. THAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प रद-१ रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वायु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                           | i promise ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सरोवर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १वद-१वट -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सागर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 889-085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थास-वर्षनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | The same                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284-58€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W. W. W. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्यनाया-स्वनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | The state of the state of | The state of the s | 1-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| विषय:                           |                                        |       | स्रोकाङ्गः |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------|------------|
| किन्दा-प्रशंसा-तरङ्गः           | · ···································· |       | १८७-२२५    |
| (क) निन्दा-तर्षेष्टः            |                                        |       | 180-121    |
| असन्तोष-निन्दा                  |                                        |       | \$80-885   |
| <b>उदर-निन्दा</b>               | 911                                    | ***   | 585        |
| ८ ्य प्राप-निन्दा               |                                        |       | १५०        |
| त विवाल-निम्हा                  |                                        |       | 12.5       |
| कापुरुष-निन्दा                  |                                        |       | C (48)     |
| , जुनाव-निन्दा                  |                                        | •••   | £#4-5#8    |
| कुमुच-निन्दा                    | •••                                    | •••   | SAK        |
| कुवैन्द-निन्दा                  |                                        | •••   | 111        |
| जुसंसर्ग-निन्दा                 | <b></b> `                              | ***   | 6 % 9      |
| " कृतप्त-निन्दा                 |                                        | •••   | (Xc        |
| सपय-जिन्दा '                    | "                                      |       | १४८-१६०    |
| जातात्र-निन्दा                  | ·                                      | •••   | १६१-१६२    |
| दारिद्रा-निन्दा                 |                                        | ***   | १६३-१६८    |
| दुर्जन-निन्दा                   | -11-                                   | •••   | 165-101    |
| नारा-ानन्दा                     | •••                                    | •••   | 108        |
| निर्मुष-निन्दा                  |                                        | •••   | १७५        |
| भिचा-निन्।                      |                                        |       | 10€-10€    |
| श्रत्य-निन्दा<br>अद्यपान-निन्दी | •••                                    | •••   | 50%        |
| मूर्ख-निदाः<br>सूर्ख-निदाः      | 444                                    | •••   | 500        |
| यूख-ान-दा<br>पुच्च-निन्हा ···   | ***                                    | •••   | १८१        |
| Try Come                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | · · · | १८१        |
| ्रभन-।नन्द।<br>खोकवाद-निन्दा    | 3.                                     | •••   | 14         |
| ्र वीभ-निन्दा                   |                                        | 6     | 628        |
| ् स्थानच्यति-निन्दा             | m. , ,                                 | (***  | (न्ध       |
| ( . A-V                         | •••                                    | •••   | ्रद(       |
|                                 |                                        | •••   | १८७-३२५    |
| चद्गट-कविता-प्रशंसा             |                                        |       | \$20-150   |
| उदाम-प्रशंसा                    |                                        | ٨.    | (ही        |
| गुग-प्रशंसा                     | •••                                    | 1996  | 158        |
| • रङ्विशेष-प्रशंसा              | ***                                    | ;     | १८३-१८४    |

| विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |      |         |                    | स्रोकाषः        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------|---------|--------------------|-----------------|
| द्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न-प्रयंसा           |     | •••  |         |                    | १८५-१८६         |
| दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म्यत्यप्रेस-प्रशंसा |     | •••  |         | A SA CALCAGO       | 939             |
| भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न-प्रशंसा           | 1.  | 2    |         | MARKED S           | . १८८           |
| W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र्ध-प्रशंसा         | 9   |      |         |                    | 122             |
| ची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र-प्रशंसा           |     | •••  |         | 0                  | 200             |
| The state of the s | च्छत-प्रशंसा        |     | 10°  |         | A PART STOR        | २०१             |
| The state of the s | रेच्छद-प्रश्रंसा    |     | •••  |         | · Proposition      | 90900           |
| The state of the s | ीपकार-प्रशंखा       |     |      |         | (FIX - 12) W       | ० २०३           |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्य-प्रशंसा         |     |      |         | 1-7/35             | B 5 408         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्थनाकीशल-प्रशंखा   |     |      |         | . della con        | . Kob.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म-प्रथंसा           |     | •••  |         | 6/10               | ₹04-₹00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वाण-प्रशंसा       |     |      |         | *1749215           | २०८             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रभाषित्व-प्रयंसा    |     |      |         | 18600              | 305             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | निख-प्रश्रंसा       |     |      |         | 1993               | . २१०           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नि-प्रशंसा          | 00  | •••  |         | and the state of   | . २११           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | डीपवीत-प्रशंसा      |     |      | •       | and the same       | 717             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्या-प्रशंसा        |     |      |         | neg!               | 214             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नय-प्रशंसा          |     |      |         | 198190             | 468             |
| म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ालक-प्रशंसा         | •   | •••  |         | 1809/20            | रश्प            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तोष-प्रशंसा         |     |      |         | w nin              | ₹१€             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ति-प्रशंसा          |     |      |         |                    | ₹१७-₹१=         |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ताव्य-प्रशंसा       |     |      | •       | 97.7               | २१८-२२०         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न-प्रथंसा           |     | •••  |         | feetpi             | २२१-२२२         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | च-प्रशंश            |     |      |         | THE REAL PROPERTY. | ररव             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दा-प्रश्रंसा        |     | .44* |         | 5 mg               | १२७             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्ग-प्रशंसा        |     |      |         | 1 50               | ररष्ट्          |
| रस-तरङ्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |     |      |         | 25                 | 4-230           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | . , |      | •       | TOTAL              | - 284           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इत-रसः              |     | ***  | 9       | AMERICA DE         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रूण-रसः             |     | ••   |         | Contractor         | . ६५७           |
| ं (ग) या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न्त-रसः             |     |      | INCOME. | 33                 | द-२३ <b>६</b> · |
| र्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नत्यता              |     |      | •       | AND STREET         | ११८             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ।देश:               |     |      | .16     | 1975] ) pr         | . २१६           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |     |      |         | -                  |                 |

DA.

| 4        |                       | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| विषय     | 1                     |       | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गेवगङ्गः |
|          | वर्ग्यपलम्            | 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹₹0      |
|          | कालचरिवध्             | W     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 781      |
|          | दैवबलम्               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 757      |
|          | प्रार्थना             | a tea |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 788      |
| 269      | विवेक:                |       | The Control of the Co | 8-24     |
|          | विषय-निन्दा           | 6     | 2011年1月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹₹(      |
| · (=)    |                       |       | . The state of the late                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|          | हास्य-र्सः            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३७      |
| विविध    | -तरङ्गः               | •••   | \$25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5.£0 '  |
|          | चाय-व्ययौ             | •••   | The last transport of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र्श्ट    |
|          | <b>उयनेवस्</b>        | •••   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २३१      |
| See      | वायुवाः               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹8•      |
|          | वसूरी                 |       | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 381    |
| Total V  | जुम:                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 787      |
| 218.     | गोपीयन्त्रम्          | •••   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 785      |
|          | घटिका-यन्त्रम् '      | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288      |
|          | লিক্স                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284      |
| 100      | तमाखु:                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹8€      |
| · ·      | तुंबादक:              | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280      |
| 100      | दुग्धम्               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४८      |
|          | चेनुर्वाषी '          | •••   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 285      |
|          | धूम:                  | •••   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४०      |
|          | नखरञ्जनी              | *!!.  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५१      |
|          | नस्यम् "              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्धर     |
|          | नीका क                | 000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रप्र     |
| Che      | प्रदीप:               | 400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 748      |
|          | विष्यदग्डः            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211      |
|          | मध्यस्य:              |       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹ ₹      |
| 0,       | विधि-विङ्ग्यनम्       |       | C DEPARTURE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| . 0      | विवाइ-एष:             |       | THE SERVE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न्यूड    |
| Tarana a | सुजन-दुर्जन-पार्थकाम् | 00    | <b>in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                       | 040   | The Relief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| -66      | खभावाख्यानम्          | ••••  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹€°      |
| - पाराश  | ष्टम् (टिप्पनी )      | ***   | २६० स्नोकात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | परम्।    |

### उद्घट-सागरः।

# दितीय-प्रवाहः।

# स्रोक-सूची।

| স্থানাত্তাম:                | स्रोकाङ्घः | स्रोकाद्यांगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्लोकाष्ट्र:   |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ( অ•)                       |            | (श्वा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| शक्तला परसन्तापमप्राप्य     | २१६        | वासोपितोऽपि सुजनो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (क) १५६        |
| अये तार्विकविश्ररी प्रचलति  | ०२१८       | वाचातो धगुणा क्रुती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १0             |
| त्रये व्याधः करधतगरः        | २२७        | भादावेव विनीत: सन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>२१४</b>     |
| अखरप्यसतां सङ्गो नितरां     | \$No       | षानीता नटवन्यया तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| व्यत्तप्रेमसन्तरी न सुखाय   | १८१        | <b>जापेदिरेऽम्बरप</b> यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 555            |
| श्रनकोपि डि जन्तूनाम्       | १४०        | षा सत्योः सेव्यतामीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$4            |
| अनन्तचरणोपान्तचारियो        | 1250 8.    | पाविष्कृतान् परगुणान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | … '૧૭૨         |
| त्रनाहता: खर्य यान्ति       | १००        | चाह्य चिनुसः खर्गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८७            |
| श्रमरायपरियक्षं सीयमित्य    | ₹०€        | ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marine Service |
| श्रम्या विषयानेशीना         | ={         | इदमेव सुपाब्हित्यं चातुर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eşc            |
| त्रनामा भूषणं धत्ते         | २१०        | इन्हात् प्रभुत्वं ज्वलनात् प्रतापं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| यमात्यः स सदा श्रेयान्      |            | इयं ब्राह्मणनी राजन् अपूर्वेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| अर्थ वारां पूर्णी निखय      | 586        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| चयि वत गुरुगव्यें मा चा     | 788        | ( ह ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0            |
| चर्चोपरि विधुपाखी           | 48         | चिमाता दिश्मन्वरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86             |
| यर्थिनं याचकं रचा . ०       | \$28.      | <b>उद्घटा: कविता: प्राची</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠٠٠ احد        |
| चलभ्यं यदायु:पत्तः          | 588        | <b>उत्तरक्षीकसङ्गीतवाललीला</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८८            |
| - चलावुतन्तुकाष्ठानां       | Ans        | <b>उ</b> इटक्षोकस <b>इ</b> व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$20           |
| भवयः केवलकवयः कीराः व       |            | · · · · ( <b>u</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ्षयनं में वसनं में जाया में | २११        | TO THE RESERVE OF THE PARTY OF | 180            |
| चित्त यद्यपि सर्व्वव        |            | एक: स् एव जीवति<br>एष: क्रीड़ित ग्रुकरय खनित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 585            |
| चन्नान् विचिववपुषिर         | fox        | एवा: क्राक्रात स्वार्थ खगात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

1

| स्रोकाद्यांग्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्रोक | ाष्ट्रः         | ञ्चोकाद्यांगः                  | स्रोकाइ: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|----------|
| एतज्जन्मनि वित्तवस्वमतुर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••   | 85              | कुलगैलदलं पूर्ण सुवर्णगिरि     | १        |
| एहि गच्छ पतीतिष्ठ वंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | १७३             | क्रणेर्न(व गतेन रन्तुमधुना     | (0       |
| ( भी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -               | नेना कर्णाखतं ते               | १०(      |
| चौत्पातिकं तदिह देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .:.   | eş.             | कैयं सूर्ध्वायकारी             | =        |
| ्रे (का)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ,               | को हि तुलामधिरोहति             | २४८      |
| कतिप्यदिवसस्यायी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 di | 144             | कोटिइयस सामेऽपि गतं            | ₹8₹      |
| कथय किमपि दृष्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 24              | ( 個 ) "                        | י י ר    |
| कमायै रोचते क्यं मावे च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | रपूट            | खद्योतास्तरसीभवन्ति            | ११८      |
| करीन्द्रय कवीन्द्रय सूचतुष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 210             | खरतरशरकत                       |          |
| वर्णांसतं स्तिरसं विसुच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | १६२             |                                |          |
| कस्यान्तक्रूरकेखिः क्रांतुकदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emp   | 190             | (ग)                            |          |
| वासी जर्दे जिल्ला वास्त्र कार्या वास्त्र वास्त |       | १४२             | गङ्गाजनायनानल 🗸                | 81       |
| कवितिमित्र नार्वं कन्दलबेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ₹ €€            | गङ्गा पापं शशा तापं            | ररा      |
| वस्वं वस्त्रासि पुन्न:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 98              | गङ्गे तव माइमानं वह्य          | KG       |
| कसं खर्व दिनोऽन्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 100             | गरलपाननिर्मर                   | 18       |
| कस्तं चन्नी नहि सम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 3)              | गुणा: सर्वेव पूक्यन्ते दूरेऽपि | १८१      |
| ्चस्त भेगे रजनीसुखे पश्चपतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••   | <b>○€</b><br>=₹ | गुणी वित्तवतां त्यागी          | રલ       |
| क प्तं गांची समय भिष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 300.00          | गुरुजनपरिचयां धैयंगासीयं       | ३०       |
| कचात् पार्वति निष्टुरासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***   | E8              | गुरुषु मिलितेषु शिरसा          | ₹80      |
| कर्षे किं कथनीयं कंस्र मन:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***   | ⊏ą.             | रहिषीमीदरसेह रहिखा             | ₹१%      |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***   | <b>२२६</b>      | (च)                            |          |
| वान् प्रचानः सुराः खर्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••   |                 | वृक्त बृद्धि विभी गर्दे जय ै   | 9        |
| काली कान्ता विषमनयना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 80              | चन्द्रार्वर्थोभितललाट          |          |
| किं कृष्यना पैचगुर्यन किंवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -     | २०४             |                                | ३८       |
| किं दातुरखिवैदींषै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | १८५             | चापल्यादिष्ठ वः सदाऽिष         | •••      |
| किंग्रकी ग्रका ना तिष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | १३०             | (夏)                            | 30.5.5   |
| कुकवि: कवितादीषं धत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • ••• | १५३             | कायया कति न तर्पिता            | 241      |

| श्वीकार्यायः                  | स्रोकाद्धः            | ञ्चोकाद्यांग्रः           | श्लोकाङ्घः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (可)                           | 00                    | दुन्दुभिय सतराम्चितन      | १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जनमायो इरेत् प्रायान्         |                       | दुर्योधनः सक्षणींस        | EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | २५६                   | दूरी कान्ताकरं वीस्य      | १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वातोऽएं जनको मध्य जन          |                       | हृद्रतरगलविनिवस्य:        | २४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जानातरि क्रण्डसपे पावके       | १६२                   | हयतीऽणर्महत्त्वेन महान्यत | या स्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जायमानी हरेह दारान्           | 0. 155                | देइसेहो यदि, तव,          | ٥ و۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जीवनं सुखदं यव मरणश्च         | (8                    | दोषाकर: शिरसि भाति        | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ज्ञानं वर्षयति श्रियं वितनुते | २२५                   | दोइ: प्रायो न भवति गर्वा  | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (त)                           |                       | द्याविंग्रह्मनदेषि        | <b>२</b> 8४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तन्यायां परमां मन्ये          | २३५                   | द्वारं खिद्धिभरावतं       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तव करकमलस्यो                  | 4                     | दिगुरपि सदन्दोऽहं यहे च   | म १६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तवैव ग्ररणागतं भवदधीन         | १३५                   | • . (質)                   | 115 pt 15 pt |
| ताताचया तात वनं               | २०                    | धन्वेयं धरणी ततोऽपि मधुर  | T ą ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ताखीतरीरनुपकारि               | १२१                   | धरिति पुष्पाञ्चलिरेव      | १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तिमिरारिज्ञमो इन्ति           | હા                    | धूमः पयोधरपदं कथमव्य      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तीरेऽस्मिन् यफरीं गिलन्ननुति  | देनं <sup>0</sup> १०० | ध्वान्तीधः कवंशीक्ररोति   | १४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नुरगगतसङ्खं गोगणानासः         | ٠ ١٤٤                 | , (न)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| व्यो क्रयोऽपि ते ग्रातः       | १४७                   | न कालिन्दीनीरं नवजलधरं    | · ·_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| व्योवासि मनुष्यायाम्          | १४=                   | न चोरहायां न च राजहायां   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्वक्तं जन्मवनं त्याङ्गत्वती  | ११५                   | नन्दगोपग्टइपख्यवीयिका     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( )                           | •                     | नभसि निरवलने सीदता        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दग्धं खारखनमर्ज्ञनेन बलिन     | n · %e⊏               | नवीनघनसुन्दरे विसंबद्धम   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दानाधिनी मधुनरा यदि           | ??€                   | नवीनदौनभावस्य याचमानस्    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दिव्यं चूतरसं पीता            | १०१                   | नवीनदीनभावस्य याच्यमानस्  | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |
| ं दिशि दिशि विखसना:           | १४५                   | नसं भ्रुरस्रिवितमसं       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दु:खेनोपार्जाते धर्मः         | १८८                   | नाथे क्रतपदचात            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the artisticated days         |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ञ्चोकाद्यांगः                   | ब्रोकाङ्घः | ञ्चोकाद्यांग्रः                | शोकाङ्घः   |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| नि:श्रेषचयकारियौँ               | 28         | प्राइट्काली ग्टहं त्यका        | ee         |
| निधानं धर्माणां किमपि च         | €१         | (ब)                            | - clansing |
| निर्घीषंत्रवनीरनीरदचये ग्रहते   | १०७        | बोधयन्ति न याचन्ते भिच्नुकाः   | ٠ ويرو     |
| निर्वाणदानगीवीणसर्वगर्व         | ५२         | ब्रह्मा च विशुच दिवाधरय        | १४६        |
| निचरं शिशिरेण घोषरगणै:          | १३८        | (भ)                            |            |
| निप्पीतपीजतिमिराणि              | १४४        | भक्तिप्रीतिप्रवयसहितं          |            |
| नृतनैदंत्तसन्दोन्हेः            | 989        |                                | J \$6      |
| नो चार्र चरणी न चापि            | ट्र        | भग्न' श्रमुधनुर्धुर्थैरुपहतं   | ૭૫         |
| नौका च खलजिहा च प्रतिकृत        |            | भाषने वनिता: कर्जी प्रतिवची    |            |
| न्यसं यथा सूर्धि सुदाऽति        | ₹₹€        | भिन्नुः कास्ति वर्त्तमेखे      | 99         |
| ( <b>u</b> )                    |            | भूतिविभूषितमपि य               | 84         |
|                                 |            | भूष्या अत्राचर्यच क्रश्तं लघ   | १७६        |
| पथि भाविद्यह पतिती              | र् ट्रम    | भ्षा भस्रभुजङ्गमास्थिनिचय      | 88         |
| परं प्रचखा सटुवाकावादिनी        | १७४        | भो ब्रह्मन् भवता समं न घटते    | २१२        |
| परार्थे यः पीकृमनुभवति          | ११६        | थात: कस्तं तमाखुर्गमनमिष्ठ     | ₹8€        |
| पलायक्षसुमधान्या '              | १०३        | (用)                            |            |
| पग्रपतेरखिलेहु गलेषु सा         | 44         | मदगेई सुवलीव भूविकवधू:         | १६५        |
| पिक: क्षणो नित्यं परमक्षया      | ٤३         | मदापस कुत: सत्यं दया           | १८०        |
| पिता रवाकरी यस                  | १०८        | मसे दु:सच्चेदनाकविति           | २२४        |
| पिविता नदा: खयमेव नाचा:         | २०३        | महतामात्रयः कार्यः फलं         | २३०        |
| पुन: पुनर्भुवि चिप्त:           | २३४        | मा कुर गुरुतागव्वे             | १४१        |
| पुरा सरसि मानसे                 | ११४        | मात: कालि तवाङ्गि पुत्रस्वकमले |            |
| , पूर्णोऽपि कुस्रो न करोति      | १७५        | मार्तनातः क् यातः              | 90         |
| पृष्य त्य भव कोमला              | १७         | माधुर्यसाराधरितास्तस्य         | १२७        |
| प्रष्टन कुबबरचेन खन्नो          | २५७        | मानुषीकरणरेखरिक ते             | 26         |
| प्रत्यायं प्रतिपञ्चति प्रतिपञ्च | ११०        |                                |            |
|                                 |            | निवोदये खानिसुपैति सम्यक्      | १७१        |
| माणास्त्रमेव जगतः               | १३७        | सूर्खाय द्रविषं ददासि          | 64         |

| न्त्रीकाखांत्रः व               | ब्रोकाष्ट्रः   | ञ्चोकाद्यांग्रः ज्ञोकाद्व                          | <b>!</b>         |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|
| छतिरपि भिची: सुक्रति            | 88             | रामो राजमिष: स्रदा १                               | (M               |
| मीनी विं नु महेश                | Eo             | रे पचित्रागतस्वं १०                                | र                |
| , (य)                           |                | (, ख)                                              |                  |
| यत् सदगुचौऽपि सरबोऽपि           | २५%            | खची: स्थिरा कविदही ··· द<br>समने न विनोदीगं कुल १६ |                  |
| यवाभ्यागतदानमान                 | E              |                                                    |                  |
| यदि रामान्यदि च रमा             | १८३            | °('a                                               |                  |
| यद ध्यायेत् सततं विधि:          | २८             | वाद्माध्यात् सर्वलोक्तिप्रयलम् २                   | 1                |
| यदापि वद्यः शैलै:               | १80            | वातं शीकरवर्षिम: स्रुति , · १                      |                  |
| यन्याता विश्वनाभिः समजनि        | १२८            | वामी भागी जनकतनया                                  |                  |
| यशीदया समा कापि देवता           | ₹8             | वासः प्रस्तिः खन्नु योग्यतायाः २                   | See Level        |
| यशी धर्मी नशी दास्यम्           | े १२०          |                                                    | €₹               |
| यस्य तन् वच्छक् इरे नटनं        | ३५             | वाराः सार्वे मखयजगर्यैः १                          |                  |
| यां मत्वा यसुनेति               | 31             | विवसामि रवावुदिते १                                |                  |
| याचने ममने तुल्या               | १७⊏            | वितर वितर वाचं कुव                                 |                  |
| यावदेव कमला क्षपान्विता         | , 82           | विद्योतने कति न गिरय १                             | 88               |
| याविर्भुता सुरहरपदात्           | y=             | विधाता चेत् सः इनतु •                              | <b>(</b> 4       |
| युक्तोऽसि भुवनभारे              | १३             | (14(14) 48 42 44 4                                 | १२               |
| येऽभिज्ञा सुकुलोद्गमाद          | ११=            |                                                    | •                |
| योऽन्यमुखे दुर्वाद: प्रियतमवदने | THE PARTY OF   | इड्डोच: प्रपंतायते प्रतिदिनं                       | 85               |
|                                 | - F. W. G. (2) | वैद्यं व्याधिविषाकुखी                              | \$               |
| ( ₹ ')                          |                | वैद्यनाथ नमसुर्थं नाशितात्रीय १                    | 46               |
| ं रच पावगतं सेइं प्रदीप         | (क) र्रेपूष    | व्याम् नैव ग्रजं नैव                               | رد <sub>۲۰</sub> |
| <b>रवैरम्</b> ख्यैस्तुतुषु      | २००            | व्यासात्रिद्धापि विकसापि 🗼 🔥 १                     | 25               |
| ्राधि चौर्थ्यगुणासि केशव        | 97.            | (町)                                                |                  |
| राघे तं परिमुख नीखवसनं          | 98             | व्यापारा जाना नानासन                               | eo o             |
| रामिष सीता विश्वता लरख          | २३२            | श्रने: श्रनेविंखीयनी १                             | <b>XX</b>        |

(3.

| स्रोकादांत्रः स्रोकाङ्गः         | स्रोकाद्यांघः स्रोकाङ्गः           |
|----------------------------------|------------------------------------|
| मन्द्रशास्त्रविदां चित्र २०५     | साध्रिव न जहाति साध्रतां २(•       |
| याखासन्ततिसन्निषद्ध १३१          | साधु सार् रच्चनाथ यत् त्वया २३७    |
| श्रानितंत्रन्यातस्त्रात्वा २३३   | सानन्दं सदनं सुताय सुधियः १८४      |
| य्यमापूर्वतामिति चलुर्याप्य २०१  | सिंहचुणकरीन्द्रकुमारुतितं १८६      |
| य्लं य्ली चृक्षमादाय ५३          | सिंहिकासुतसन्त्रसाः १०१            |
| श्रीरामसः दशाननी न क्षतवान् १११  | सीमिन्ती यस गृष्ठेऽत्रपूर्ण ५०     |
| स्रोको हि भवति स्रोको २१८        | सुनिषातोऽपि वेदान्ते १७०           |
| यम् विमा इचित्रिष्ट ४            | सुसुखोऽपि सुहत्तोऽपि २४०           |
| ( स )                            | सुरतक्यूलनिवासी १२२                |
| संसार तव नि:सारपदवी न २२६        | सूर्यादयो गहा: सब्वे १६१           |
| सच्चनस्य इद्यं नवनीतं २२२        | स्थापितुम्पद्वरतीयम् ••• ६०        |
| चत्तुलं भूषणं पुंच: २२३          | स्यात् क्रणनामचरितादि २३           |
| सति द्राचापाली चीरे १६०          | सरोचिया कमलमलं १८                  |
| सन्येव गिलिताकाणा १२४            | सर्गीवसां स्तुतिगिराऽभिनवेन्दु ५७  |
| स पातु श्रीपतिश्रुंचान् ५        | ( ) 。                              |
| ं समाज्ञचकुवातवाकुवदुकूर २८      | इन्याद दिषमविनीतं (ख) २५%          |
| सरटकुररकदाः काकवादम्ब १०४        | हरी: पादाहर्ति: साध्या १८१         |
| सरवयोः खर्चं संव्यमनारतं (ख) २५१ | हे गङ्गाधरपित चित्रावधु किं ७८     |
| सर्वसदं वित्तमधो नयसि ७          | हे दारिद्रा नमसुभ्यं सिद्धोऽहं १६३ |
| सम्बं तेजीयसां तेजसेन १५२        | इंदिपाइपि दिगन्वर् विजगती ५४       |

# .उद्गट-सागरः

द्वितीय-प्रवाहः।

देवता-तरङ्गः।

परब्रह्म।

(8)

वैद्यं व्याधिविषाकुको धनपति दारिद्रादुष्टो जनः खाद्यञ्च ज्ञुधितो हिमाम्बु त्विषतम्खायातकं तापितः । व योकार्त्तः स्वजनं वियोगविधुरो वस्तो यथा मातरं तहत् तत् सततुं सारामि परमं ब्रह्माभिषयं महः॥ ( ज्ञ्जटसागर्स्य )

#### ब्रह्मा।

8(2)

कुलग्रैलदलं पूर्णं सुवर्णगिरिकाणिकम्।

नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनालं कमलविष्टरम्॥

(जगदरस्य)

सरखतौ।

तव करकमलस्थां स्कादिकीमचमालां के तलकिरणविभित्रां दाड़िमीबीजबुद्धा।
प्रतिपर्णमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः
स भवतु सम भूत्ये वाणि ते सन्दहासः॥
(कमलाकरस्य)

(.8) 0 .

श्वर्यं विना वृत्तिरिष्ठ खतन्त्रा प्रायः खुषाणामपवादहितः। यद्वाणि खोके रसया विष्ठीनां क सतीमपि लामसतीं वदन्ति ॥

विष्णुः।

स पातु श्रीपितर्युषानज्ञच्मीश्व पलायते । यवामस्मरणाञ्चापि न लच्मीश्वपलायते ॥

( उद्गटसाग्रस्थ )

( )

खरतरश्ररहेतसुरपरमथन
खगचर नगधर फणधरश्रयन।
परपदखयकर भन्दरश्रमन
जगुद्द्यमपद्दर सरसिजनयन

(0)

सर्वेखदं बिलमधो नयसि च्छलेन प्राणाधिकां जनकजां विपिने जहासि। उत्पाद्य यादवकुलं खयमेव, हंस् कस्त्वां भन्नेत यदि कालभयं नु न स्थात्॥

लच्मीः।

( 4 )

यताभ्यागतदानमानन्नुरणप्रचालनावाधनं सत्सेवा पितृदेवतार्चनिविधिः सत्यं गेवां पालनम् । ह धान्यानामपि संबद्घो न कल्डिसित्तानुरूपा प्रियां तत्राइं निवसामि नित्यमचलेल्यूचे स्रिया श्रीपितः ॥

# ं लच्मी-चरित्रम्।

(c)

खची: करं वाद्मपेभ्य: कुप्यतीत्याह :--

नाधे कतपदघात-

सुनुकिततात: सपिक्षकासिवी।
, इति दोषादिव रोषादः
साधवयोषा दिजं त्यजिति॥

( 60 )

चन्य :-

बाघातो स्रगुणा क्षतो निजपतेः पादेन विश्वोक्र-स्वसोधि किल कुभासक्षवसुनिस्तातं निज पीतवान् । उच्छिन्दन्ति निजं प्रियं भतदलं नासस्यलं ब्राह्मणा इत्यं दुर्नयतो भवत्यक्षणा पद्मालया तरन् प्रति ॥

(88)

बजीदेवा चागमने गमने च यहखानामवखामें वर्षयित :—

यावदेव कामला कापार्निवता,

तावदेव भवनं वधः सुखम्।

पौरुषान्विततनुर्जनाददी

नास्ति चेत् प्रथमवर्षवर्जितम्॥

(क्षणजीवन न्यायालङ्कारस्य)

( 23 )

निर्धना हि पिछताः सूर्खास्त कर्यने तथित प्रयः बच्चा उत्तरर्थः :—

मूर्खाय द्रिवणं ददासि कमसे विद्वसु किं मसरो

नाहं सन्तरिणी बुधेषु न चू मे सूर्खे रतिर्दिदाते।

मूर्खेभ्यो द्रविणं ददामि यदहो तत्नारणं त्रूयताः ।

विद्वान् सर्वेगुणैर्विभूषिततनुर्मूर्खस्य नान्धा गितः॥

अनन्तः।

( १₹ )

त्रनकदेवं भूकम्पनिवारणार्थमर्थयते.: ---

युक्तोऽसि भुवनभारे े '
मा वक्रां वितनु कन्धरां ग्रेष।
लय्येकस्मिन् दु:खिनि
सुखितानि भवन्ति भुवन्तुनि॥

#### रामचन्द्रः।

(88)

वामे भागे जनकत्तनया राजते यस्य नित्यं भारतप्रेमप्रवणहादयो लच्चाणो दिचिणे च।
पादास्थोजे पवनतनयः श्रीमुखे बद्दतेतः
साचात् ब्रह्म प्रणुतवरदं रामचन्द्रं तमीडे ॥
( उद्गटसागरस्य )

( १५ )

संबंध विभक्तित रामग्रदस हुपं दर्भयन् श्रीकं रचयि :—
रामो राजमणि: सदा विजयते रामं रसेगं अजे
रामेणाभिंद्यता निश्चाचरचस्तू रामाय तस्य नमः ।
रामाबास्ति श्रुभायनं परतरं रामस्य दासोऽस्मादं
रामे चिन्तदाय: सदा भवतु मे ओ राम मासुद्वर ॥

( १4 )

चहत्त्वां मानुषीकत्व गच्छनं नदीतरणकाले नावमारु चुं रामं प्रति नाविवा-स्रोक्तिरियम् :—

मानुषीकरणरेणुरस्ति ते प्रयोयसी।
पादयोंरिति कथा प्रयोयसी।
चालयामि तव पादपङ्किने
नाथ दाक्टषदस्य का सिदा॥

सीता।

( 09 )

वनगमनकाले श्रीरासचन्द्रस्य सकरणोक्तिरियम् :-

पृथ्व लं भव कोमला दिनस्णी लं ग्रैत्समङ्गीकुर तं वर्मन् लघुतां प्रयाचि पवन लं खेदसुत्सारय। साम्रिधं श्रय दण्डकावन गिरे लं गच्छ मार्गाद् बिडः सीताऽसी विपिनं मया सच यती गन्तुं समुक्लण्डते॥ ( 5= )

ं लड्डावस्थानकाली कयाचित् शोचस्या स्वपरिचयं पृष्टा सीता नार्ह पापीयसी तेषां नामग्रहणेऽपि शक्तीत मन्यमाना इस्माह :—

खरोचिषा कमलमलद्धरोति य- व्यवस्थि विश्वरणताङ्ग एकराट्।
तदात्मजी विपिनचरी तयो रमां ,
यमाइ च खरविगमेऽस्मि तद्दधू: ॥

( 22 )

मायास्यं निहत्य पर्यशालामागतो रामचन्द्र: सीतामप्रस्थन् यदि नाम परिहास-च्छलेन क्वापि लुक्कायिता भवेदिति विचिन्य सीतासुद्दिस्याह:—

वितर वितर वाचं कुत्र सीते गता त्वं परिचर परिचासं सवधा दुःसचं मे। त्वमसि खलु तनूजा चन्त सवस्मायाः सुतविरचविसुक्तप्राणराजासजोऽच्यम् ॥

### ° की भल्या।

( 30 )

वनगमनकाले रामं प्रति कीश्रख्योत्तिरियम् :--

ताताच्चया तात वनं प्रयाहि व्याज्ञिन द्यां चणमत्र तिष्ठ । प्रयानमावेदयितं मदीयाः प्राणा बह्मियेय पुरःसरन्त ।

कृष्णः । (२१) ी

यां मला यस्निति त्रट्परिगतो व्यूहो गवां गाहते विद्युत्वानिति नीसकण्डनिह्नहो यां द्रष्टुसुर्लग्डते। इर्त्तसाय तमासपत्रमिति संग्रह्मन्ति यां गोपिकाः कान्तिः कासियशासनस्य वपुषः सा पावनी पातु दः।

( 22 )

विधीयते यद् यदुनन्दनेन नापेच्यते तत्र सहायंश्रितः । पाञ्चालवालाञ्चलदीर्घर्ता या न तत्र तन्तुने च तन्तुवायः ॥

( २३ 1

स्थात् क्रेष्णनामचरितादिसिताऽपविद्याः पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकेव। किन्त्वादरादशुदिनं खलु सैव सेव्या स्वाही भवेदपि च तहदसूलहन्त्री॥

( 38 )

हरिचरणमात्रितानां सबुभावो नाखेब हत्याहः—
श्वरूणोपिर विश्वपाकी
ब्रह्मयपार्खे तसःस्तोसः।
हरिपदभजनगुणोऽसं
शाववसातं न कुवापि॥

( २५ )

काचित् यभिजा गोपी क्रयां प्रतारे :--

, पि धावित्रह पिततो रोदिष्यखाक्द्रावलखाय। पिततोद्वारणसमये किं न सारिस लमाक्सानम्।

( २६ )

भगवत्समीपे भक्तस्य निवेदनमेतत् :--

श्रानीता नटवद्यया तद पुरः श्रीकृष्य या भूमिका व्योमाकाश्रखंखास्वराब्धिवसवस्वत्योतयेऽद्यावि । ग्रीतो यद्यसि ताः समीच्य भगवन् तद् वाञ्चितं देहि मे नो चेद ब्रूहि कदापि मानय पुनर्यामीहशीं भूमिकाम् ॥

### क्रपानीना ।

(29)

योक्रणस्य गोपीमनोहरमूर्त्तिधारणमाह:-

नवीनघनसुन्दरं विसल्हिमपीतास्वरं विभक्तिमकलेवरं सुरलिचुस्पिविस्वाधरे। मनोज्ञरसलम्पटे सखि विलोक्य वंग्रीवटे मनो सम निरम्तरं सदनमोइने सब्बतु ॥ ( == )

न्त्रीक्रणस्य चूड़ायाः कयं वासवक्रता इत्याहः :--

यद् ध्यायेत् सततं विधिः पदयुगं नाभ्यस्नुजे संख्यिती गृङ्गां यत्पदसम्भवां स्मरित्पुर्धत्ते स्वशीर्षे सदा। , यिन्तियं क्रम्,ला च सेव त इदं युत्तेन पादद्वयं तद् द्रष्टुं कमलापतेः सुकुटिला वामा च चूड़ा चिरस्र॥

( 32 )

समाञ्जलञ्जलावलाञ्जलदुक्लराग्रिं हरन्
कलिन्दतनयातटे निश्चतनीपश्चाखां श्रयम् ।
स्मिताननसरोक् हे सञ्चरवेणुमारोपयस्मायदवपावकादवतु कोऽपि गोपीपति: ॥

( हरिहर श्रास्त्रिण: )

मुरली।

( 20 )

गुरुजनपरिचर्था घेर्थगासीर्थलका निजनिजग्रहकर्मं स्वासिनि प्रेमसेवा। दित कुलरमधीनां वस्त्र जानन्ति सर्वा सुरमयन समस्तं हंसि वंशीरवेण॥

## क्षणिवृर्हे गोकुलावस्था।

( २१ )

क्रणविरद्वेष व्रजेवासिनां गोपानां गोपीगणानाञ्च व्यवस्थां वर्णयतः उद्यवस्थीक्तिरियम् :-

होह: प्रायो न भवित गर्वा दोहनचेन पाक:
 चीराणां स्थात् स यदि घटते दुर्वसं तहिष्वम् ।॰
हभ्र: सिढी क खतु सथनं सन्यने कोपयोगस्तक्रादीनामिति गतिरभूदय गोधुग्ग्रहेषु । •

#### राधिका।

( ३२ ) .

धन्येयं धरणी ततोऽपि मधुरा तत्रापि व्रन्दावनं तत्रापि व्रजवासभाग्युवतयस्तत्रापि गोपाङ्गजाः । व् तत्राचिन्त्यगुणैकधामप्रमानन्दात्मिका राधिका लावखाक्तुनिधिस्त्रिलोकरमणीचूड्गमणी काचन ॥ (भट्टमापवस्य)

( ३३ )

स्थों प्रति राधिकाया: खेदोक्तिरियम् :—

न कालिन्दीनीरं नवजलघरं नीलनिलनं

वयस्यां स्थानामां पिकमधुकरी गन्झनिभया।

हसोरचे कुर्वे तदिप सिंख मधीस्यविरतं

ननान्दुर्देग्भङ्गी हिर हिर सुजङ्गी दस्पति मे ॥

### यशोदा।

(88)

यभोदयां समा कापि देवता नास्ति भूतं है। उद्गुखं यया बड़ी मुक्तिदो सुक्तिमिच्छति॥

#### गोपी।

( ३५ )

यस्य तनू कह कु हरे नटनं ब्रह्मा गड़िनाम् । तिममं गोपका प्राङ्गी-लोचनभङ्गी विषूर्णयति ॥ ( ३६ )

बन्दावनं विश्वाय मधुरामागतं क्षणं प्रति गोपीनासिक्तियम् ः— भक्तिप्रीतिप्रणयसिक्तं मानदस्थाय्पेतं चेतोऽस्माकं गुणवदगुणं फीटुक्तामक्तमेतत्। क्रितोतं ते युगपदुभयं स्त्रीक्षतं तत् त्वयाय दृद् ग्रह्मासि त्यजसि च व्रमुनीय कोऽयं विचारः॥

#### बलरामः।

( 05)

कदाचिद्र भगवतो जगन्नाथदेवस्य रथयात्रायां सहसा रथात् पतितं वलरानं विलोकः पुरोराजीन चलिद्विता 'स्रोत्यातिकम्' इति सभयमुक्तम् । तत्वत्वस्थितो जगन्नाथतर्कपञ्चाननस्रदाकर्षः 'स्रोत्यातिकम्' इत्यस्य , वह्न्यमाणस्रोकेनः पूर्णं क्रतवान् :—

श्रीत्पातिकं तदि हैव विचिन्तनीयं नारायणो यदि पतेदथवा सुभद्रा। कादब्बरीमदिवघूर्णितलोचनस्य युक्तं हि लाङ्गलस्तः पूतनं प्रियव्याम्॥ (जगन्नायतर्कपञ्चाननस्य)

शिवः।

( 章 )

मा सत्योः सेव्यतामीश मा विम्बादस्ति यः सदा। तस्मादाराद् स्थां दुःखं तस्मादाराद् स्थां सुखम्॥

( उद्गटसागरस्य )

( 是 ).

चन्द्रार्वभोभितज्ञज्ञार महामहिन्तः किं ब्रूस देखर गुणान् गुणसागरस्य। त्वन्नामकोर्त्तिपरिकोर्त्तनयत्व एष पादाखरेश्वमभिवाञ्कर्ति पूर्णचन्द्रः॥ ( सद्गटसागरस्य )

(88)

चनुप्रास्मुखेन विदं सौति:-

काल्यान्त्रकृरवेलिः क्रतुकदनकरः कुन्दकपूरकान्तिः क्रीड्न् केलासकूटे कलितकुमुदिनीकामुकः कान्तकायः। काङ्वालक्रीड्नोत्नः कलितकलक्ताः कालकालाकाल्यः कालिन्दीकालकप्रः कलयतु कुथलं कोऽपि कापालिकः कौ॥

#### ( 88 )

कश्चित् शिवम् श्राचिष्य कथयाते देव तव पारिषदानां मध्ये एतादृशः कोऽपि नार्क्ति यो मर्म दृःखं तवान्तिकै निवेदयेदिति :—

दोषाकरः शिरसि भाति गर्धे दिजिह्नः पाषाणजा सहचरो पश्चरन्तरङ्गः । दुःखं निवेदयंति को भवदन्तिकं में लक्ष विकोचन निमीलितलोचनोऽसि॥

(82)

भूषा भक्षभुजङ्गशास्त्रिनिचयः स्थानं समग्रानं प्रिर्यं त्रेलोक्यापचयोद्यतं विषमपि त्यक्काऽस्तं स्वीकृतम् । यत् त्यक्तं सक्तलेः सुरासुरनरेस्त्रत्ते प्रियं प्रायम-स्यक्तं नाईसि देव मामपि यतस्यक्तोऽस्मि सर्वैः प्रभो ॥ (83)

कस्यचित् शैवस्य खेदोक्तिरियम् —

एतज्ज्ञुन वित्तवस्वमतुनं जन्मान्तः ग्रमुता ग्रन्थो सेवनया तवित्यवस्तं व्यासादिवास्यमया । त्वत्येवाविधिनव्यसम्प्रति गतं जन्मव् न् स्रोरेमूद्-देवाज्ञापय पारनौकिककथाऽप्येवं यथार्था नु किम् ॥

#### श्विवलीला।

.0 (88)

श्यिवस्य गलदेशे विषस्य चिरस्थितिकारणमाहः

स्तिरपि भिची: सुक्ति-

र्मेलेति सद्दाविषं समाय महियः।

तत् तत्वयहे तस्वी

जठरानबहितभौतिहेतोः सततम्॥

( इइटसागरस्य )

(84)

शिवस्य चन्द्रकलाधार्यकार्यं कथयति :-

गङ्गाजन्तनयभानल-

मिलनादेकत्र नैव कल्याणम्।

तत् किं धूळेंटिमूर्डनि

मध्यस्या वैधवी सेखा ॥

(84)

भूतिविभूषितमपि यं
गायति विद्यानभूतिकत्वेन्।
मृड्सुड्परिष्ठदृष्ट्ं १
तमनिश्रमीड्रे प्रपृत्नोऽहम्॥
( हरिहर शास्त्रिण: ).

( 08)

शिवस्य मृत्रायदेइत्वकार्णमाह :--

काली कान्ता विषननयना सर्वदा युष्वशीला पुत्रोऽप्येकः करिवरमुखी षन्मुख्य द्वितीयः। स्रत्यत्रेष्ठः कपिवरमुखी वाहनं वृष्ट उत्ता स्नारं स्नारं स्वय्यहचरितं स्वायो विष्वनायः॥

(85)

शिवस्य विषयानकार्णं कथयति :--

विषेत्रः प्रपलायते प्रतिदिनं सिंहावलोकाद् भिया प्रथम् मत्तमयूरमन्तिकचरं भूषाभुजङ्गवजः । कत्तिं कम्तित सृषिकोऽपि रजनौ भिचानमाभचयन् दुःखेनिति दिगस्वरः स्नरहरो हालाहलं पीतवान्॥ ( 82 )

ग्रामानवासिनः शिवस्य ग्रहस्यार्भवासकारणमाह :--

डिक्सित्वा दिश्रमस्वरं वरतरं वासी वसानि वर्षः हिला वासरसं पुनः पित्ववने केलासहस्राग्रयः। त्यक्ता अस्य क्षताङ्गरागनिचयः श्रीखण्डसारद्रवे- • ° देविशोऽपि हिक्षीद्रिजापरिणयं क्षत्वां स्टेहस्थः श्रिवः॥

( 40)

शिवस्य भिचाकरणप्रवृत्ते: कारणं कथयति:—

सीमन्तिनी यस्य ग्टहेऽत्रपूर्ण विलोकंरचां कुरुतेऽत्रदानै:। भिचाचर: सोऽपि कपालपाप-र्जनाटलेखो न पुन: प्रयाति॥

## ् अर्द्धनारी खरः ।.

( 48 )

श्वित्य अर्धनारीश्वरत्वयद्भणकारणं कथयति :--

गरलपानजनिर्भरसंच्वरं वपुरवेच्छ हरस्य इरप्रिया। हिमयितुं हिमभूमिधरात्मजा किसु तदर्वमयी कर्णामयी॥

## पार्वती।

( 42 )

निर्वाणदानगीर्वाणसर्वगर्वापहारिणि। क्षमीनिर्मूलनार्थाय दयस्व विन्ध्यवासिनि॥ ( उद्गटसागरस्य )

( 및국 )

दुर्गानामोचारणमहिमानं दर्शयति :-

शूलं शूली चक्रमादाय चक्री दण्डं दण्डी वजमस्त्रच वज्जी। धावन्त्यये प्रष्ठतः पार्खतस दुर्गादुर्गावादिनो रचणाय॥

( 48 )

दिव्या लोकविरुद्धं भावं वर्णयन् तस्या एवानुग्रहं याचते भक्तः :---

द्वीक्पाऽपि दिगम्बरा विजगती माताऽपि सद्यीवना कन्याऽद्रेरपि कोमला विभुवनव्याप्ताऽप्यदृश्यः जनैः। शिष्ट्वी च क्रमते खमत्तृहृद्यं श्यामा जगमोहिनी चित्रं क्पमवस्थितं भवतु ते मत्सम्पदे सर्वदा ॥ भृतिलीला।

( ५५ )

बर्ध नाम दुर्गा दश्भुजित्युत्भेचते :—

पश्चपतेरखिलेषु सा
युगपदर्पयितुं कुसुमस्त्रजम् ।
परिणये हिभुजा हिमग्रैलजा
दशभुजा किमभूदपि लीलया ॥

. ॰ ( म्ह् )

श्वियः वचीदेशे कालीमूर्त्तं धारवस्य कारणं कथरीत :--

मातः कालि तवाऽिष्ठुपुत्तकमलं कैवल्यदं ग्रीतलं संन्यस्थोरिस कालक्टकवलन्वालापनुस्थे हरः। कालगासविनाधकारिशि करालास्थे महेंग्रप्रिये संप्राप्याऽतुलीनवृंतिं किसु भयादखािप तन्नोन्मिति ॥

( ey )

स्वर्गीकर्सा स्वृतिगिराऽभिनवेन्दुचूड्-वचोऽधिक्द्चर्षा घरणागतानाम्। संयामसुक्तवसनौ द्यानायदष्ट-नम्बप्रसारिरसनाऽत्वपयेव कासी॥ गङ्गा।

याविर्भूता सुरहरपदाच्छन्थोः शिरोराजिनी
या त्रेलोक्ये विहरणप्रा कुण्ड्यां विधेः स्थायिनी।
या स्वं गर्भं समधिवसतां गर्भाप्तिविध्वंसिनी
सा मन्दस्य प्रभवतु समाऽनन्दाय मन्दाकिनी ।
( उद्घटसागरस्य )

( ५८ )

गक्ने तव महिमानं वक्तुमनोग्नः फणोशोऽिष । वितरिस तत् पदमच्यत-मच्युतचरणच्युताऽिष त्वम् ॥ ( ६० )

स्थापितमपहरतीयं

मा कुक् विश्वासमितस्थाम्।

इह हि समर्पितवपुषो

न भवति वपुष: पुनर्लाभ:॥

(६१)

निधानं धन्माणां किमपि च विधानं नवसुदां
प्रधानं तीर्थानाममलपरिश्वानं विज्ञगतः ।
समाधानं बुद्धेरय खलु तिरोधानमधियां
स्थियामाधानं नः परिचरतु तापं तव तनुः ॥
( पण्डितराज जगन्नायस्य )

( ६२ )

गङ्गाया दर्भनान्मुक्तिरित्याहः --

देइस्नेची यदि तव संखे महचः पालनीयं गङ्गां दृष्टुं कथमपि न तसिनिधी यात्त्रसि तम् । सुक्तिव्याची तदुभयतटव्यापिभी चित्रक्पा तत्रायान्तं यस्ति न पुनर्देइसस्बन्धगन्धः ॥

#### हरशिरश्रन्द्रः।

( 43 )

श्विविश्वरिस स्थिता शशिकता कथं चौषाऽसीति केनचित् पृष्टा पृच्छनं प्रत्याहः :— वासः समं नेचछुताश्चनेन गर्जन् फ्रयीन्द्रो भयमातनीति ।

किं प्रच्छिसि त्वं वपुषः क्षयत्वं भागीरयो जीवनमादधाति॥

## काशीधाम-महिमा।

( \$8 )

(क)

जीवनं सुखदं यत्र मरणञ्च ततोऽधिकम्। नौमि तां सुक्तिदां काशीं यत्रास्ते सिशवः शिवः॥

, ( उद्गरसाग्रस्य )

(頓)

लीलार्कक्य मेरी कोटी गङ्गा ज्या नगरं धतुः। कलिलेच्यं मरी धन्धैः मिनो धन्दी करोतु मन्॥

# मूर्त्तिचयम्।

( ६५ )

विधाता चेत् स्वष्टा खजतु श्रभकार्यं सस गतं इतिचेत् पाता सां जनिस्रतिभयात् पातु नियतम्। प्रत्येत् संहत्ती हरतु सस पापच्च बहुतं यतन्तां ते सर्वे सस सकरणं सोचनविधी॥
( उद्गटसागरस्य )

हरिहर-मूर्तिः।

( { { § } ).

विचगपुङ्गवपुङ्गववाचनं

मकरकुराङ्खि कुराङ्खिकुराङ्खि । वपुरिदं कमलेशमद्देशयो-

र्जयति चन्द्रकिचन्द्रकि चन्द्रकि॥

## प्रश्लोत्तराणि।

. (१) क्षणायशोदा-प्रस्नोत्तराणि।

( @ )

खाणेगाऽम्ब गतेन रन्तुमधुना सृद् भिचता खेच्छ्या सत्यं खाणा का एवमाह सुवली मिथ्याऽस्व पश्चाऽननम्। खारेहोति विकाशितेऽस्य वदने दृष्ट्यां समग्तं जग-

भ नाता यस्य जगाम विस्मयरसं पायात् स वः केशवः ॥ ( जीजाशुक्रविल्वसङ्गजस्य )

# (२) दुर्गाका तिंकीय-प्रश्लोत्तराणि।

( == )

चापस्यादिहं वः, सदाऽस्मि विधुरा यास्यामि तोतासयं तातस्ते जनयिति को गिरिगणस्येशो हि तातो मरः। मात्रस्वं किमही गिरीयहुहितत्याभाषमाणे सुहे प्रोच्योखत्स्मितसुग्धनम्बवदना गौरी चिरं पातु वः ॥. (प्रेमचन्द्र तर्वावानीयस्य)

(३) बलिवासन-प्रश्लोत्तराणि।

( 42 )

नस्वं खर्व दिजोऽहं कुत इह तृपतेर्दे चिषार्थी मखेऽसिन् खर्षं गां वा रटहाण विषद्परिमितां भूमिमस्यर्थेयेऽहम्। तुभ्यं दत्तेति यावद् वदित बिबरसी तावदेव ब्रिपादै-स्त्रैं लीक्याक्रान्तमृत्तिः प्रहसितवदनी वामनः पातु युपान् ॥

(४) भरतकैकियी प्रस्नोत्तराणि।

मातस्तातः क्ष यातः सुरपतिभवनं हा कुतः पुचयोकात् कोऽसौ पुत्रश्रतुर्णां तमवरजत्या यस्य जातः विमस्य । प्राप्तोऽसी काननान्तं किसिति न्यपिग् किं तथासी बभाषे मद्याग्वद्य: फलं ते किसिह तव घरावीश्रता हा हतोऽस्ति॥ ( हनूसत: )

## (५) राधाक्षषा-प्रश्लोत्तराणि।

(90)

राधे तं परिसुच्च नीस्त्रवसनं प्रास्कृ नीकासिमां वातो वारिदसम्प्रसाद् यदि वहिस्तरना भवेन्नीरियम्। यक्तं तद् वसनान्तरं परिदधाम्यादी तवेदं वयुः य्यामं ग्याम नवीननीरदसमं तक्नैः समाक्कायताम्॥

( 90 )

राधे चौथ्येगुणाऽसि केशव हृतं किं ते परस्येव वा हंसोजानु स्गेचणं विधुसुधा कुम्भीशकुश्वहयम् । मिक्तं हरिमध्यकं विधिक्कतं वस्त्रादिचौर्यं न में राधाया दृति वाक्यसुग्धहृदयो राधापतिः पातु वः ॥

## (६) राधागोपिका-अस्रोत्तरांशि।

( 50)

नन्दगोपग्टइपखवीधिका-मालि यामि वद किं तवाऽनये। नीलशुज्ज्वलमतीव सुन्दर-माभयस्त्र सस्त्रि.नेशवन्धनम् ॥

## (७) रावणाङ्गर-प्रश्लोत्तराणि।

(80)

कस्तं कस्यासि प्रतः स पुनिरेष्ठ गतः किं नु क्रत्यश्च अस्माद् विस्पष्टं विष्टपानां विजयिनमपि मां मन्यसे त्वं दृणाय । इंडो पौलस्य पुत्तस्तव बल्लमयनस्थाऽङ्गदोऽष्टं सुवेलात् संप्राप्तो रामदूतः परिष्टर क्रमत् जानकी वा शिरो वा ॥ ( इनूमतः )

# (८) रावणविभीषण-प्रश्लोत्तराणि।

( an )

भम्नं श्रमुधनुष्ठुं शैक्पइतं सन्ताङ्ता ताङ्का सापि स्त्री जरती खरप्रस्तयो व्यापादितास्तेऽभेकाः। तालाः सप्त इतास्तृणानि क्षिल ते बाली इतोऽसी कपि-वेद्वो वारिनिधिनिकत्तर इति श्रुलाऽभवद् रावणः। (इनुमतः)

## (६) लच्मीनारायण-प्रश्लोत्तराणि।

( 50 )

केनचित् कारणेन मानिन्या लच्माः सापराधम्मन्यतया भीरस्य तदन्तिक-गतस्य नारायणस्य च चित्रप्रत्युक्ती :---

कस्त्रं भन्नी निह सम घटाद्यर्थिता गच्छ यङ्घी नाइं प्रकास्यग्रचिमधिवं हुं गदी नास्मि वैद्या। खड़्नी खातं वत सम पुरे नास्ति पन्नी तदेहि चित्रं पन्नाकरसिति हरि: श्रीकरं प्रापदुक्त:॥

( भ्यामाचरण कविरत्स्य )

## (१०) लच्मीपार्वती-प्रश्लोत्तराणि।

( 00)

भिन्नः कास्ति बलेर्मखे पश्चपतिः किं नास्त्रसौ गोकुले सुग्धे पद्मगभूषणः सिंख सदा श्रेते स श्रेषोपरि । दुगे सुन्न विषादमाश्च कमले नाडं प्रक्रत्या चला चेत्रं श्रीगिरिजाससुद्रसुतयोर्वाक्चातुरी पातु वः ॥ (७२)

हे गङ्गाधरपति चित्रविध किं जुताऽस्त्यसी नर्त्तको वन्दारखशुवि क सर्पजुतुकी स्थात् कालियस्य इदि । भिद्धाः जुत्र गतोऽस्ति यन्नसदने कासी विषादी वकी-क्रोड़े स्थादिति पद्मजागिरिजयोवीग्भङ्गयः पान्तु वः॥

## (११) विष्णुशस्त-प्रस्नोत्तराणि।

( 92 )

चक्र ब्रूहि विभो गरे जय हरे कखो समाज्ञापय भी भी नन्दक जीव पनगरिपो किं नाथ भिन्नो मया। को दैखः कतमो हिरक्षकिष्णः सत्यं भवज्ञाः यपे केनास्त्रेण नखैरिति प्रवदतो विश्वोर्मुखं पातु वः॥

# (१२) इरपीर्वतौ-प्रश्लोत्तराणि।

[ Co ]

भौलौ किं नु सहेश मानिनि जलं किं वक्तमस्रोरुहं, किं नीलालकविणिका मधुकरो किं भूलता वीचिका। किं नेत्रे शफरी किसु स्तनयुगं रस्यं रयाङ्ग्हर्ये सास्यामिति गोपयन् गिरिसुतां गङ्गाधरः पातु वः॥

( 52 )

निध तमि समुपिखतं शिवमवलोका पार्वती शक्कित शिवोऽपि तां प्रवाह :—

कोर्यं सूर्प्तेप्रस्थकारि तिस्सिश्च कृतः सुभु कान्तेन्दुयुक्ते

कान्ताऽप्यवास्ति काचित्रनु भवतु सया पृष्टमितावदिव।

नाइं इन्दं करोमीत्यपनय शिरसस्तूर्णमेनासिदानी
सित्यं प्रोक्तो भवान्या प्रतिवचनजितः पातु वसन्द्रचडः ॥

( 52 )

किचाटनात् प्रतिनिष्ठस्य साथं गृहागतं प्रिवं पार्वती प्रश्विति, सोऽपि तां प्रतिविक्ति :—
किख्यं भो रजनीसुखे पश्चपतिः किं से हरिविह्ननं
देवोमापतिरत्न नास्ति कमला श्रूली न वैद्यालयः ।
भोमोऽहं गिरिराजपुन्ति चपले न द्रीपदीमन्दिरमित्यं तत्परिहासकेलिकलयां सुग्धो हरः पातु तः ॥

( 本表 )

कस्मात् पार्वित निष्ठुराऽसि सहजं भैलोज्ञवानासिदं नि:स्नेहाऽसि कुतो न भस्मपक्षः स्नेहं क्वचिद् विन्द्ति। कोपस्ते मयि निष्फलः प्रियतमे स्थाग्रीः फलं किं भवे-दिस्यं निर्वचनीक्षतो दियतया भ्रमुः भिवायाऽस्तु वः॥ ( ८४ )

कस्वं श्रूकी सगय भिषजं नीलकायः: प्रियेऽहं नेकामिकां कुरु पश्रपतिलीङ्गुलं ते कयं न। स्थासुर्भे न वदति तर्जीवितेशः: शिवाया गच्छाटव्यामिति इतवचाः पातु वसन्द्रचूडः ॥

जीव-तरङ्गः।

राजाः।

( 44 )

दन्द्रात् प्रभुत्वं ज्वलनात् प्रतापं क्रोधं यमाट् वैत्रवणाच वित्तम् । पराक्रमं रामजूनादेनाभ्या-

मादार्थं राज्ञः क्रियते गरीरम्

#### राजसभा ।

· ( 54 )

अन्धा विद्वज्ञनेर्द्वीना सूका कविभिक्षिता। विद्वज्जनेर्द्वीना सभा भवति भूखताम् ॥ (भट्टमक्क्ष्य)

मन्ती ।

अमात्यः स सदा श्रेयान् काकिनीं यः प्रवर्षयेत्। कोषः कोषवृतः प्राणाः प्राणाः प्राणा न भूपतेः॥

## , साधारण-राजस्तुति:।

( 55 )

लेक्सी: स्थिरा क्षिचिई हो क्षिचिदेव वाणी नेक्र भीर वसतः सततं विरोधात्। . . चित्रं परं तदुभयोस्विय सन्निवेशो सन्ये तवास्ति हृदये भगवान् सुकुन्दः ॥

( 52 )

दुर्योधनः सक्तर्गोऽसि हृदि श्रन्थोऽसि विद्याम्। सक्तपो धत्राष्ट्रोऽसि त्वनेकः कौरवायसे॥

( ec)

द्वारं खर्बिभरावृतं बहिरपि प्रस्तिनगर्छैगेजै-

रतः वज्जितिः स्मुरस्मिषधेरैरध्यासिता सूमर्यः । आक्रान्तं सिह्मोभिरेव ययनं त्विहिह्मां सिन्दिरे राजन् सैव चिरन्तनप्रणियनी शून्येऽपि राज्यस्थितिः॥

जन्तुवर्गः ।

काकः।

(28)

तिमिरारिस्तभो इन्ति तेन यिङ्कतमानसाः । वयं काका वयं काका रटन्तीति प्रगे दिकाः ॥

(22)

नो चारू चरणी न चापि रुचिरा चञ्चर्न रुची रवी नो लीलाललिता गतिन च ग्रंचि: पचग्रहोऽयं तव । त्रोत्रश्रुत्यतिदुर्भगं रविमह खाने वृथैवोद्गिरन् मूर्खं ध्वाङ्ग न लक्जसेऽप्यसदृशं पाण्डित्यसुनाटयन्॥

#### ्कोकिलः।

( 63 )

पिकः क्षेत्र्योः नित्यं परमक्ष्या पश्चिति ह्या परापत्यहेषी खसुतमपि नो पालयित यः । विकास स्वाप्येषीऽसीषां सक्षणजगतां वन्नभतमीः विकास स्वाप्येषीऽसीषां सक्षणजगतां वन्नभतमीः विकास स्वाप्येषीऽसीषां सक्षणजगतां सक्षरवचसां केनचिद्पि॥ विकास स्वाप्येषीः स

( 83 )

कीकिलानां कुड्रवकारणमाह:-

निः शेषचयकारिणीं कुमुदिनीनायस्य बन्धोः कुहुं हन्तुं प्रात्तश्ररासने रितपती क्रोधादिव भाम्यति । यन्वियन्त दवास्य गूढ़पुरुषाः सर्वे मदा सम्प्रमा-दवावेत दतः कुहुः कुहुरिति प्राहुर्मुहुः कोकिलाः ॥ ( श्यामाचर्ण कविरत्नस्य )

#### चक्रवाकः ।

( EX )

कथ्य किमपि दृष्टं खानमस्ति श्रुतं वा व्रजति दिनकरोऽयं यत्र नास्तं कदाचित्। इति विह्नगसमूहान् सादरं विक्तं नित्यं रजनिविरह्मीतस्त्रवाको वराकः॥

# चक्रवाको ।

( 24 )

राजी विराइणी चक्रवाकी दिवा चक्रवाकेण सह क्षतं कार्ये चारनी विलिपत :—

क्षत्रवृत्तितिमञ्च नालं कन्द्लचे इ दष्ट
ि भिन्न ज्ञि कुमुदकोषि पीतमस्थः सुधीतम् ।

्रति विसपति राह्री पर्य्यटन्ती तटान्ते सच्चरपरिसुत्ता चक्रवाकी वराकी॥

#### न्नातकः।

(03)

वंश्वीरवं सर्वेथा रचगीयमित्याह :--

यकाती येन केनाऽपि जीवनिनेव जीवितुम्। किन्तु कीखब्रतोच्छेदप्रसङ्गः पर्दुःसन्नः॥

#### क्रागः।

( 25).

• व्याघ्रं नैव गजं नैव सिंहं नैव च नैव च। भजापुत्रं बलिं दद्याद् देवी दुर्बलघातक: ॥ ्रहात्यूहः । <sup>\*</sup> ( ८८ )

प्राष्ठट्का के ग्टर्ड त्यक्का सुकी की वा भनेत् का वा। इतीरयित दाल्यू इ: की वश्की वा का वा का वा॥

वकः।

( 200 )

तीरेऽस्मिन् यपारीं गिलवनुदिनं गासीर्थ्यमसोनिधे-विचातं कथमुद्यतोऽसि वक हे निचिप्य चच्चूपुटम्। यो मग्नामिह मेदिनीसुदहरत् कलाज्यनीरस्थितां जानीते यदि केवलं स भगवान् कोलावतारो हरिः॥

भेकः।

7 606 )

दिव्यं चूतरुषं पीत्वा गर्वं नाम्नोत् को कितः। प्रीत्वा कर्दमपानीयं भेको सकसकायते॥ (१०२)

मेक: खावासकूपे दैवादेगातं राजहंसं विखीका कथर्यात, राजहंसस च प्रस्तिः रै पिचिन्नागतस्व क्षेत्रत इह सूरसस्तत् कियद् भो विद्यालं किं महाक्षोऽपि वाढ़ं नेहि नेहि समहत् पाप मा ब्रूहि मिष्या। इत्यं कूपोदरस्थ: ग्रपति तटगतं दर्दुरी राजहंसं नीच: खल्पेन गर्वी भवति सुविषमं नापरो येन दृष्टः॥ खसर:।

( çoş )

पलायक्षसम्भान्या ग्रकतुग्हे पतत्यलि:। सोऽपि जस्बूफलभान्या तमलिं धर्त्तुमिर्च्छति॥

मत्यरङ्गः।

( 808 )

मत्यरङस्य खेदोत्तिरियम् :-

सरटकुररकङ्काः कालकादम्बद्धंसा श्रहिनकुल्मनुष्याः के न खादिन्त सत्यान् । श्रहमतितनुजीवी चीणमीनोपभोजी जगति विदितमेतद् सत्यरङ्कः कलङ्की॥

> सयूर: । (१०५)

मयूरं प्रति तत्युच्छानाम् उत्तिरियम् :--

श्रस्मान् विचित्रवपुषिश्वरष्टश्रस्तमान् कस्माट् विमुश्वसि विन्तो निष्ण मुश्च मुश्च । हा इन्त केकिवर हानिरियं तवैव गोपासमीलिमुकुटे भविता स्थितिनी: ॥ (राममाणिक्य विद्यासङ्कारस्य ) ( 80€ )

किका कर्णायतं ते कुसुभितकवरीकान्तिचारी कलापः कर्ण्डच्छाया पुरारेगेलवचिवचिरा सीच्चदं मेघसंघै:। विष्वदेषिद्विजिञ्जस्पुरदुविपियतैनित्यमाचारव्वत्तिः कै: पुर्ण्ये: प्राप्यते तत् सकलमिप सखे चित्रवृत्तं स्त्यूर् ॥

(009)

मयूरायां केकारवकार्यमाहः-

निर्घाषत्रवनी सनी रद्यराँ श्रु ने नभी मण्डले के गच्छिन्त जना विदेशमधुना का का अवला मानिनी। एतत् के कि कुलं ब्रवीति परितः संचिप्य संसम्भूमात् कत्वा वर्ष्ट विकाशसुन्नतिश्र के केति वाणीं रुषा। (श्रामाचरण कविरक्षस्र)

शङ्घः।

( 205 )

पिता रत्नांकरोः यस्किक्सला यस्य सोदरा।
्यङ्को रोदिति भिचार्थी फलं भाग्यानुसारतः॥
(भट्टगोविन्दराजस्य)

#### श्रायाः।

( 505 )

न कोऽपि दैवमतिवर्त्तते :-

सिंहिकासुतसन्त्रस्तः ग्रीः ग्रीतांश्रमाश्रितः। जग्रासःसात्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासृतः॥

#### शृगालः।

( 660 )

प्रत्याशं प्रतिपद्धति प्रतिपद्धं चच्चूर्य्यमाणी सुदा त्वं शार्द्र्लरवानुकारिनिनदं कत्वाऽध्वगांस्त्रासय। यस्तरवं तव वेत्ति फेरव सहान् यत्नोऽपि तिस्नान् सुधा तस्मात् संद्यत एव तिष्ठ न यथा पान्यै: स्फुटं ज्ञायसे॥

सर्पः ।

( 888 )

वासः साधं मलयजगणैः कोमलस्पर्धमङ्गं द्विविद्यः प्रयतपवनैः मस्तकं रत्नयुक्तम् । तत्नाप्याभौविष दति जनैस्थज्यते नाममात्नाद् निन्धः सर्वी भवति नितरामास्यदोषेण दुष्टः ॥

#### , सिंह: ।

( ११२ )

एषः क्रीड़ित श्वार्थ खनित हीपी च गर्वायते क्रिक्ष क्रीड़ा क्रन्दित वचातीह शशको वेगाद स्रभीवित । क्रिक्स क्रिक्स क्रियोतकीर्गिरितटस्रोत्पाट्यते बीखया है हो सिंह विना लयाऽद्य विपिन कीट्टग् दशा वर्तते ॥

### हंसः। •

#### ( ११३ )

"तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस प्रियो जन" इति वास्यं दृष्टानेन दृद्यति :—

श्रस्ति यद्यप्रि सर्वेत्र नोरं नीरजराजितम्। रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना॥

(888)

पुरा सरित मानसे विकचपङ्कजालिखललत्-परागधवल्लीक्रक्षे पयसि येन नीतं वयः। स पत्त्वज्ञज्ञे अधुना मिलदनेक्सेकाञ्जले मरालकुलनायको विवदने विधी वर्त्तते॥

## हरियाः।

( ११५ )

सगस्रोक्तिरियम् :-

स्वक्षं जन्मवनं त्याष्ट्रस्वती मातेव स्रक्षा स्थली
विश्वामस्थितिहेतवी न गणिता बन्धूपसाः पादपाः ।
बिशापत्यवियोगकातरसुखी त्यक्षाऽक्षमार्गे स्थगी
प्रस्ननः पदवीं तथाप्यक्षण्याधा न सुञ्चन्ति साम् ॥

### इस्ती।

( 88€ )

उद्भित्-तरङ्गः।

सामान्य-वृत्तः।

( 699 )

नूतनैर्देशसन्दोद्दैस्तर्येरेव योभते। जहाति जीर्थास्तानेव किं वा चित्रं कुजन्मनः ॥ ( उपाध्यायोदयस्य ) न्यासः।

( 282 )

येऽभिज्ञा सुकुलोज्ञमादनुदिनं त्वामाश्विताः षट्पैदा-स्ते भ्वाग्यन्ति फलाद बर्हिबेहिरहो दृष्या न संभाषये । ये कीटास्तव दृक्षपथञ्च न गतास्ते त्वत्फलाभ्यन्तरे धिक् त्वां चूततरो परापरपरिज्ञानानभिज्ञो भवान् ॥.

दुनुः।

( 399 5

परार्थे यः पोड़ासनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो
यदीयः सर्वेषामिच खत्तुं विकारोऽप्यमिसतः ।
न संप्राप्तो द्विष्टं यदि स स्थ्यमचित्रपतितः
किमिचोदीषोऽसौ न पुनरगुणाया मक्सुवः ॥

(इन्द्रराजस्य)

कदली।

( १२0 )

धरिति पुष्पान्त्रलिर्धेष तुभ्यं क्षुता मदीयास्तव पालनीयाः । इतीव रक्षा निमतायमीलिना रोक्यमाना मकरन्दविन्दुना ॥

( १२१ ).

तालीतरोरनुपकारि फलं फलित्वा किलाविया किलावियादुचित एव विनाययोगः ।

एतत्तु चित्रमुपक्तत्य फलेः एरिम्यः

प्राणान् निजान् भटिति यत् कदली जहाति ॥

कल्पवृत्तः।

(१२२)

कश्चित् धनिनसुद्दिश्य उक्तिरियम् :--

सुरतक्मूलनिवासी

यद्युपवासी भवेदर्थी । 'कमपरभूक्इमवनी

खोदरभरणाय याचतामेषः॥

केतकी।

( १२३ )

व्यानात्रितापि विफानापि समग्रकापि वक्रापि पिक्काभवापि दुरीसदापि।
गन्धेन बन्धुरसि केतिक सर्वजन्तोरेको गुण: खलु निहन्ति समस्तदोषान्॥

# ्रचन्दनः । े ( १२४ )

सारवान् चुद्रोऽपि असारसुन्नतं पराभवतीत्वाह :--

सन्त्येव गिलिताकाशा महीयांसी महीरहा:।

तथापि जनताचेतोनन्दनश्चन्द्रमः॥

( हरिगण्स्य )

(१२५)

विविधगुणसम्पत्नीऽपि धनग्रन्थयेत् स् दरिद्राय न रोचते इत्याह :--

क्रायया कति न तरिंता जुनाः,

सीरभै: कति न वासिता दिश:।

को भवन्तमपद्यातुमीद्दते

चुन चेन्नगति चन्दनद्रम ॥

तिन्तिड़ी।

( १२६ )

जगलाणो हरेत् प्राज्ञान् जीवनं जीवनं हरेत्। ्यशोच्चरे किमासय्ये प्राणदा यसदूतिका ॥

(कविचन्द्रस्य)

#### धुस्तूरस् !

( 220 )

माधुर्थे साराधरितासृतस्य तत् क एटिक त्वं पनसस्य सञ्चम्। उद्मादिनो मातुलपुचकस्य सहामहे किं तव कर्छिकत्वम्॥

# पद्मस् १ ( १२८ )

समाता विषानाभिः समजनि तनयो यस्य देवः खयन्। र्शक्तीर्यसंत्रयाभूद् यदपि क्रारती भारती संवभार। भार्वर्थस्थास्ति मित्रं तदपि सरिवं चीणमिन्दोर्भयूखै-/-स्नातं नैवोसाइन्ते गतसुक्ततफलं प्राप्तकालं सहायाः ॥

( 258 )

ख्योतास्तरजीभवन्ति भगवानस्तं गतो भानुमान् कोकः श्रोक्सुपैति सक्त्मनसः क्रेंकुर्वते कीशिकाः। इस चेत् सदसिवनिक्विध्रो धाता तदेताहरा न दृष्टव्यमितीव मुद्रितवती पद्मेचणं पद्मिनी ॥

#### पलाशः।

0 ( 150 )

किंश्य श्वासा तिष्ठ चिरं भाविषालायया। वाह्यरङ्गंप्रपञ्चेन के के जानेन विश्वताः॥

#### शालिः।

( १३१ )

शाखासन्तितसमित्रदनभसो भूयांस एवावनी विद्यन्ते तरवः फलैरविकलैरात्तिच्छिदः प्राणिनाम् । किन्तु दिवदलैरलङ्कततनोः शालेः सुमसुङ्गतां दन्ता येन निजं शिरः सुक्कतिना के नाम न प्रीणिताः ॥

## ख्यभावोक्ति-तरङ्गः।

तड़ागः।

(. १३२ )

नव्यक्तरिवहीन चात्रितो जन चात्रवसूतं दातारं दानिवसुखं विदिला इदमाह :--

भापेदिरेऽस्वरपयं परितः पतङ्गा भङ्गा रखेलमुकुलानि समाययन्ति । सङ्गोचमञ्चति सरस्विय दीनदीनो मीनो नु इन्त कतमां गतिमभ्युपैति ॥

## नदौ। (१३३)

े धनं पदगौरवं वा न चिरं तिष्ठति तस्त्रात् तन्त्रदमत्तत्या किमपि दुष्कृतं व करबीयमिल्यपदिशति:—

्र कतिपयदिवसस्यायी

पूरो हूरोच्नतोऽपि भविता ते। तटिनि तटहुमपातन

पातकमेकं चिरस्थायि॥

मलयः ४

1 °( 848 )

विद्योतन्ते कित न गिरयस्तेषु किं नोदयन्ते भाखावन्तः खदिरबदरीमालमाखोटकाद्याः । धन्यस्तावन्म् लयमिक्तरी यत्र जातास्त एव स्वैरामोदैस्तितयभुवनं प्रीणयन्तः स्फुरन्ति ॥

मेघ:।

(१३५)

चानज्ञां भूमिसन्यत्तिक्यां जीविकासुन्योक्तित्वामः कोऽपि कस्यचिद भूसानिनः वरकापप्रस्तेन प्रीतिवचसा प्रोक्तिोऽपि स्वार्थसिज्ञिमन्तमानस्तित्माः :— तवैव प्ररक्षागतं भवदधीनवृक्तिं प्रभी

द्रषार्रमिप चातकं जलद विश्वतं मा कुर ।

सहन्तु यदि निश्चितं सिललमेव देयं न मे क्यं मधुरतिखनैर्विधुरमाखसिष्यादरात्॥

(१३६)

कश्चिदथौँ वास्त्रीचित्रनिनो ग्रहं दाला तन्मुखदत्तेचण: सुचिरमदतिष्टुमान-बस्राखापमात्रमपि नोपलभ्य तमिदमाह :—

> नससि निरवलको सीदता दीर्घकोलं लदभिमुखनिविष्टोत्तानसमू पुटेन। जलधर जलधारा दूरतस्तावदास्तां ध्वनिरिप मधुरस्ते न सुतश्चातकेन॥

> > वायु: १ .• ( १३७ )

प्राणास्त्रमेव जगतः पव्नस्त्रमेव विश्वं पुनासि परितः परितो, विद्वत्य । एकं पुनः सकलभूषण दूषणं ते विद्वास्त्र । विद्वे: सखा भवसि यद् भवनं दिधचीः ।

सरोवरः।

( १३८)

निधं प्रति सरोवरस्रोक्तिरियम् :—
निष्यद्ग' शिशिरेण धीवरगणैनिंसीनिनिष्कूसीकं
व्याधैनिंदिन्द्रगं निरम्ब रविणा निनीसकं दन्तिभिः।

नि:शालूकसकारि शूकरगणैनीसावशिषं सरी हे पाथोद परोपकारक पयोदानेन सां पूर्य॥ (१३८)

प्रागतिवदान्यं प्रयात् चीणसम्पदमिष् याचकिथ्यः यथाशिकः ददतं कश्चिदः दाता-रमिर्भित्यं कर्खाचत् कविकक्तिरियम् :—

वारैत श्रीकरविधिभः श्रुतिसुखैईसावसीनिखनै-

क्तिष्ट्रै: कसलै: पयोभिरमलैनींला जनान् निर्वृतिम्। प्यश्चात् चीणधनां वह्निजतनुं धन्यो स्रणालीच्छला-दर्धिभ्य: प्रददनविन्दुविश्रदान्यस्थीनि पद्माकर:॥

> सागरः। (१४०)

लबापकारमपि दुर्ज्जनं प्राप्तकालाः सुजना उपकुर्वन्येवैत्याहः :--

यद्यपि बद्धः ग्रैलै-

व्यविपि गिरिमयनमुषित्सर्वस्तः।

तदपि परभीतभूधर

रचायां दीचितो जलिधः॥

( 181)

सत्सपि बहुषु धनेषु यदि तैः परीपकारी न स्थात् तदा तानि विफलानेप्रवित्वाहः :— सा कुरु गुरुतागर्वे क्

लघुरन्यो नास्ति सागर लत्तः।

**जलसंग्रहमन्यसात्** 

लिय सित कुर्वन्ति पोतस्थाः॥

( १8२ )

इतीपकारं जनं कथिवावमने प्रतिखाह :-

कह्नोलविह्नितद्यत्यक्षप्रहारै

रह्मान्यसूनि स्क्रातकर सावसंस्थाः। किं कीसुभेन विदितं तव नास नासीत् = प्राप्तं प्रसारितकरः पुरुषोत्तसो यम्॥

( \$89)

भनितमया राजान्तिकसुपागतस्य सपदि तं राजानं विषमविपदृत्याकुर्णं विलोकितवतो याचकस्योक्तिरियम्:—

श्रयं वारां पूर्णी निलय इति रत्नाकर इति
श्रितोऽसाभिस्तृश्णाविचलितंमनोभिजलनिष्धः।
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं
चणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति सुनिः॥

4 मालवरद्रस्य )

( 888 )

किसांयिः विवास किसानित् राज्ञः सकाशात् राज्ञान्तरसिधि गनुसुद्यते प्रथमं राजानं प्रति कस्यचिट्कितिरयम् :—

निष्योतपोनितिमराणि मनोहराणि
रत्नानि सन्तिश्नि कियन्ति ववान्तिकेषु ।
्एतस्य कौस्तुभमणिवैज्ञतः परन्तु
पाथोनिधे स्मरणमान्तरमावहेथाः॥

# सूर्यास्त-वर्णनम्।

( १84 )

दिशि दिशि विसम्तः सन्ति खद्योतपोताः
प्रतिग्रहमपि दोपा दर्शयन्ति प्रतिष्ठाम् ।
प्रितग्रहमपि रोपा दर्शयन्ति प्रतिष्ठाम् ।

सवितरि परिभूते किं न लोकेरलोकि ॥ (कंशाकान्त विद्यावागीशस्य)

( \$84 )

ध्वान्तीघः कवलीकरोति जगतीं निर्त्वान्ति स्र्गीपलाः खद्योतास परिस्मुरन्ति सततं सीदन्ति पद्मान्यपि। ये तु ध्वाङ्गभिया खकोटरविर्निर्यान्ति नो किर्नित् तेऽप्युचैविद्मरन्ति हा दिनमणे कुत्र लया प्रस्थितम्॥

निव्दा-प्रशंसा-तरङ्गः।

(क) निन्दा-तरङ्गः।

असन्तोष-निन्दा।

( 1089)

विषयत्यायाः यितं दर्शयति :-

द्धणो क्षणोऽपि ते मित्तर्वृष्टा मर्त्ते यस कथा। त्रेलोक्यव्यापि यद् रूपं तत् त्वया वामनीकतम्॥ ( 582 )

हण्या वद्यमुत्तयो र्जगिद्दिलचणं भेदवैचित्रं दर्भयति :--

त्रणीवास्ति मनुष्याणां काचिदास्रयेम्हला। प्रधावति यया बडी सुक्तस्तिष्ठति पङ्ग्वत्॥

## उदर-निन्दा।

( 288 )

राही: शिरीव्यतिरिक्तं यूरीरं नासीत्य भूतसाय भाह :-

एक: स एव जीवति

हृदयविहीनोऽपि सहृदयो राहुः॥

यः सकललियमकारण-

मुद्रं न बिभक्तिं दुष्पूरम् ॥

### ऋग्-निन्दा।

( १५0 )

निह उत्तमर्थः कालं प्रतीचते द्रत्याहः 🛶

् अन्तकोऽपि हि जन्तूनामन्तकालमपेचते॥ न कालनियमः कश्चिदुत्तमर्थस्य विद्यते॥

### कलिकाल-निन्दा।

( 848 )

कित्वति व वानिभिक्तिविश्तीनामां नारीणां दोषान् दर्भवति :—, भाभन्ते ब्रुनिताः कलौ प्रतिवचीऽप्रोतिप्रदं खासिन-द्यासां यत्'पतिदेवतीति वचनं षष्ठीसद्यासाश्चितम् । लच्चाधर्म्भभयं न तासु कतिचित् कार्य्यं यथेच्छं रता नासाबद्यगवीपसान् निजपतीन् कुर्वन्ति धन्यः कल्लिः॥

#### कापुरुष-निन्दा।

े (१४२)

तेजिंखसकाशात् बस्यतेजसी जनस्य तेजः सोढुं न शकाते इत्याहः —

"सञ्चां तेजीयसां तेजस्तेन तेजीयसां न तु ।

सृद्धिं सञ्चां रवेस्तेजः सिकाता न परे पुनः ॥

## कुकवि-निन्दा।

(१५३)

कुकवि: सुकविदीषं धत्ते यत्नैर्जेहर् गुणम्। यत्नतः शर्करां हित्वा पुरोषमन्ति श्कारः॥

(१५४)

अवयः क्षेत्रसक्तवयः कोराः स्युः क्षेत्रसं घीराः । वीरा: पिष्डतक्वय-

स्ताजवसन्ता तु केवलं गवयः॥

# कुपुत्त-निन्दा।

(१५५)

श्रनै: श्रनैर्विनीयन्ते रोषणैस्तोषणैरपि। नवाश्वा दव कुश्रलैर्वालाञ्चपलचेतसः॥

(इरिइरख)

# कुवैद्य-निन्दा १

( १५ª P)

करेयो वहन् रोगिणो नाशयतीत्याह :-

वैद्यनाथ नुमसुभ्यं नाशिताश्रिषमानवे। लिय विन्यस्तभारोऽयं सुषुप्तः स्वयमन्तकः ।

# कुसंसर्ग-निन्दा।

( exs!)

त्रणुरप्यसतां सङ्गो नितरां इन्ति सङ्गुणम् । गुणक्पान्तरं याति दुग्धं तक्रस्य बिन्दुना ॥

#### क्ततम्न-निन्दाः।

(१५८)

विपत्काली न कोऽपिं,वन्धुरस्तीति सोदाहरणमाह :-

ब्रह्मा च विषाु स दिवीकरस , लच्मीस वाणी कमलस्य बस्युः। तथापि तस्यास्ति हिमाद विपत्तिः को बस्युरस्तीह विपत्तिकाली॥

### क्रपण-निन्दा ।

. (0 842)

बोधयन्ति न याचन्ते भिच्नुकाः पात्रपाणयः। १ दर्भयन्त्येव लोकानामदातुर्गतिरीदृशौ ॥

( 840 )

सित द्राचाफ़ले चीरे खदासाखादनं सुदे।

श्रिका सातुरियं रीतिः क्रपणे गर्भवर्त्तिनि॥

### जामाल-निन्दा।

( 939)

रंगरेष जामातुकृष्टिचाधनं कराचिद्यि न सम्भविदिव्याहः :—
स्र्यादयो ग्रहाः सर्वे तुष्यन्युचितदानतः ।
सर्वेस्त्रेनापि नो तुष्येज्ञामाता दश्मो ग्रहः॥

( १६२ )

जासातरि क्रणसर्पे पावने दुर्जीने तथा। विखासो नैव कर्त्तव्य: पञ्चमे भगिनीसुते॥

### दारिद्य-निन्दा।

( 8美多 )

न कोऽपि दरिद्रवचिस क्यें ददातीति सिद्धपुरुषसाहस्त्रेन दर्भयति :—

हे दारिद्रा नमसुभ्यं सिबोऽहं लग्रसादतः। पश्याभ्यहं जगत् सवें न मां पश्यति कसन ॥

(848)

जयित् कवि: कस्यचिद् राज्ञः समोपे षट्समासामिकया कवितयाऽनया निजदारिद्रंग्र निवेदयति:—

दिगुरपि सदन्दीऽइं

र्रेट्डे च मे सततमव्ययोभावः।

तत्युक्ष कर्यधारय

येनाइं स्थां बहुब्रीहि: ॥

( भद्रमुत्तिकलसस्य )

, (३१६५)

विकटंदारिद्रंग वर्णयति :--

ं महेडे मुजलीव मूजितवधूर्मूजीव मार्जारिका मार्जारीव श्रुनी श्रुनीव ग्रुडिणी वाचः किमन्धी जनः।

रप्र--४

मूर्च्छापबिश्रमुन् विजहतो दृष्टा च भिन्नोरवै-र्लूतातन्तुवितानसंद्वतसुखी चुन्नी चिरं रोदिति ॥ ( विक्रमादित्यस्य, नेषाचिन्मते दुर्गतस्य )

( १६६ )

कादिश् विदुषी रमणी धजीपार्ज्जनाय प्रीपितं खामिसुद्दिख भार :-

विकसामि रवावुदिते

सङ्कोचसुपैमि चास्तसुपयाते।

दारिद्रासरिस सम्ना

पङ्कजनीनाम् मनुभवाम् ॥ ( जयन्तीदेव्याः )

(039)

देये कान्ताकरं वौच्य मणिकङ्कणवर्ज्जितम् । त्रतःपरं परं दूये मणिकङ्कणवर्ज्जितम् ॥ ( जयन्तीदेव्याः )

( 2章年 )

दग्धं खाण्डवमर्जुनेन बिलना दिव्येर्डुमै: सेतितं दग्धा वायुस्तेन रावणपुरी लङ्का पुन: खर्णभू:। दग्ध: पञ्चग्रर: पिनाकपतिना तेनाव्ययुक्तं क्रतं दारिद्रंग जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं निष्ट ॥ (निश्चानारायणस्य) दुर्जन-निन्दा।

( १६८ )

कर्णास्तं स्तिरसं विसुच

दोषेषु यतः समहान् खलस्य।

जवेचते केलिवनं प्रविश्य

क्रमेलकः कर्एकजालमेव॥

(बिच्चग्स्य)

( 200 )

यस य: सभाव: स कथमपि नापैतीत्याह:-

सुनिश्वातोऽपि वेदान्ते साधुलं नैति दुर्जनः। चिरं जल्लनिधी मन्नो मैनाक॰दव मार्दवम्॥

( 909 ).

श्रेषमाश्रित्य खलानलयो: साम्यं दर्भयति :-

मित्रोदये स्नानिसुपैति सम्यग्

द्रोषागमे द्योतत एव नित्यम्।

सम्बन्धमातेण दहत्यवश्यं

खलेऽनले वा कतरो विश्रेषः ॥

( १७२ )

खलानां परगुणास्हिकातामाह :-

त्राविष्कृतान् परगुणान् कलयन्ति तूणीं

दुश्चेतसो ननु विदूषयितुं न रागात्।

भामभीयन्ति किस कोकिसकूजितानि

सन्धातुमेव निजसप्तनंशीं किराताः॥

( 503)

याचकान् प्रति धनिनामाचरणमाहः

एडि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मीनं समाचर । एवमाशायहबस्तैः क्रींड्नि धनिनोऽर्थिभिः॥

### नारी-निन्दा।

( 808 )

परं प्रचण्डा कटुवाक्यवादिनी विवादशीला परगेइगामिनी।

मौखर्थयुक्ता च पतीष्टनाशिनी

त्यच्येत भार्था दशपुत्रपुक्तिणी॥

# निर्गुण-निन्दा।

( १७५ )

पूर्णीऽिय क्षम्भो न करोति ग्रब्दं
रिक्तो घटो घोषशुपैति घोरम्।
विद्वान् विनीतो न करोति गर्वं
बद्धनि जल्पन्ति गुणैर्विद्वीनाः॥

#### भिन्ना-निन्दा।

े ( १७६ )

कदाचिदेको धनवान् कवि: दैनवशाद दारिद्र्योपहतोऽध्य मानभिया कर्या-ष्यन्तिकं गन्तुं नोत्मेर्हे। एवमेव यदा प्रकृषनाप्रयोजनं नितरामेव जातं तदासी कस्यचित् धनवत: समीपसुपगस्य बच्चमाणपद्येन स्वामवस्थां विज्ञापितवान्:

( 南 )

नवीनदीनभावस्य याचमानस्य मानिनः। वचोजीवितयोरासीत् पुरोनिःसर्णे रणः॥

मान्यतं होनावखोऽसी धनाकः कवः द्वोक्तमाक्यः द्वोकस्थेक्त्यरिवर्त्तन-माकः कोणलेनोक्तवान्, महात्मन् भवतः द्वोको नितरामिव चार्तरः किन्तु प्रक्ति तावदभ दोषलेगः ; मेन्ये याचमानस्थेत्यत्र य-कारः प्रतितः, एतद्योगेनैव च मम प्रमिप्रायो भवता ज्ञातन्यो भवेत्. एवमिश्रधाय वस्त्यभाषश्रकारेण प्रतिवान् :—

( 语 ) ·

नवीनदीनभावस्य याच्यमानस्य मानिनः। वचोजीवितयोरासीत् पुरोनिःसरणे रुणः॥

( ees )

मिचकासाहम्येन भिचुकान् निन्दति :-

श्रनाइताः खयं यान्ति रसाखादविकोनुपाः । निवारिता न गक्कन्ति मिचका दव भिच्चकाः ॥

( 502 )

याचकमशकयोः साहस्यं दर्यति !--

याचके सथके तुस्या द्वतिः सृष्टिकता कता । पायः प्रहारभागित्वं कविदाहारभागिता ॥

### भृत्य-निन्दा।

( 20)

यतिभ्रत्ययो: सान्यं वैषम्यश्व दर्शयति :--

भूगय्या ब्रह्मचर्याचित्रायतं सद्यभोजंनम् । 'सेवकस्य यतेः साम्यं पार्थकां पापधर्माजम् ॥

## मद्यपान-निन्दा।

( 250 )

मद्यपस्य कुतः सत्यं दया मृंसाशिनः कुतः । कामिनश्च कुतो विद्या निधनस्य कुतः सुखम् ॥

# मूर्ख-निन्दा।

( 8260)

इरे: पादाइति: आघ्या न आघ्यं खररोहणम्।
अर्धीपि विदुषा युक्ता न युक्ता मूर्खमित्रता॥

#### पुत्त-निन्दा।

( 323)

्जायमानो इरेट् दारान् वर्डमानो इरेट् धनम्। वियमाणो इरेत् प्राणान् कथं पुत्र: सुखावहः॥

## प्रेस-निन्दा।

( १८३ )

अत्यन्तेप्रेससम्बन्धो न प्रखाय कदाचन। अर्द्धनारीम्बरः शक्षुः प्रियावक्कं न वीचते॥

#### लोकवाद-निन्दा।

( 828 )

निरकुशं जनाननमिति कथयति :-

ष्यिनं याचकं रचाकर्तारं च जनार्दनम्। संज्ञारकं थिवं विक्त भुवि लोको निरक्षुशः॥

#### लोभ-निन्दा।

( १८५ )

कि दातुरिंखलैद्वीषे: कि तुम्बस्याखिलैर्गुणै: । न लोभादिधिको दोषो न दानादिधिको गुणः ॥ ( नीलकण्डदीचितस्य )

# स्थानच्युति-निन्दा।

( 8=4 )

सिंच चु सकरी न्द्र कु स्थापित रहा ता सुका पता कि का नतारे बदरी स्वमाद द्वतमगाद भि क्षस्य पत्नी सुदा।
पाँचिस्यां परिग्ट ह्या शुस्तक िनं तद् वीच्या दूरे जहावस्थाने पतता सती वसहता मेता हथी दुर्गति: ॥

## (ख) प्रशंसा-तरङ्गः । व

# उद्घट-कविता-प्रशंसा।

( 628 )

उद्भवितोत्कर्षे कथयति :--

चद्गटक्कोकसद्द्व्यसंग्रहं न करोति यः। अप्रसावयज्ञसंप्राप्ती कांस दास्यति दच्चिणाम्॥

( १८८ )

उद्गटक्षीकसङ्गीतबाज्जजीजाप्रकाशनै: । मनो न सिद्यते यस्य स् योगी ह्यर्थवा पश्:॥

( 825 )

उद्गेटाः कविताः प्राचां रसभावोद्गटाः पराः । सर्वदैव नवायन्ते न वा सन्ति पुरातनाः ॥

· \$0

( 850 )

यशो धर्मी नथी दाच्यसुइटक्षोकवाग्सिता। एतेषां गुणरत्नानां संग्रही नावसीदितः॥

उद्यम-प्रशंसा।

( 828 )

लभन्ते न विनोद्योगं प्राणिनः सम्पदां पदम्। प्रव्धिमन्यनजं दुःखं लब्धा देवाः सुधां पपुः॥

गुण-प्रशंसा ।

( १८२ )

गुणाः सर्वत्र पूच्यक्ते टूरेऽपि वसतां सताम्। केतकीगन्धमान्नातुं स्वयं गच्छन्ति षट्पदाः॥

गृहविशेष-प्रशंसा।

( 80)

यदि रामा यदि च्र रमा
यदि तनयो विनय्घीगुणीपेतः।
तनयात् तनयोत्पत्तिः

सुरवरनगरे किमाधिकाम् ॥

(828)

म्राच्य' रटहर्खायमं वर्णयति :-

सानन्दं सदनं सुत्। स स्थियः कान्ता मनोहारिणी

सन्मित्रं सुधनं खयोषितिः मितः सेवारताः सेवनाः।

प्रातिष्यं सुरपूजनं प्रतिदिनं मिष्टाचपानं ग्रहे

साधोः सङ्ग् उपासना च सततं धन्यो ग्रहस्थायमः॥

# दान-प्रशंसा।

. ( 원으보 )

वित्तत्थागयीयींगं स्तीत :-

र्गुणो वित्तवतां त्यागो वित्तं त्यागवतां गुणः । परस्परविमुक्ती तु वित्तत्थागीं विङ्ग्बना ॥ ं ( भट्टप्रद्युमस्य )

( १८६ )

तुरगयतसहस्रं गोगणानाश्च लर्चं कनकरजतपात्रं मेदिनीं सागरान्ताम् विमलकुलवधूनां कोटिकन्याश्च द्वाद्
निह्न निह्न सममेतद् भक्तदानै: प्रधानै: ॥

### दाम्पत्यप्रेम-प्रशंसा।

( 678)

श्राद्वत्य चिनुमः स्वर्गमपवर्गमि क्रमात्। श्रनुकूले हि दाम्पत्ये प्रतिकूलं न किञ्चन॥ ( नीसकपढ़दीचितस्य )

### धन-प्रशंसा।

0 ( 85= )

दुन्दुभिष सुतरामचेतनः अ स्तन्तुखादपि धनं धनं धनम् । इत्यमेव निनदः प्रवर्तते वितनो यदि जनः किमजूतम् ॥

#### धर्मा-प्रशंसा।

( 224 )

दुै:खेनोपार्च्यते धर्मः सुखेन तु विनाखते । कष्टलब्यमिमं व्यातुं नेच्छन्ति सुनयः सुखम् ॥ ( नीलकार्द्धदीचितस्य)

#### धीर-प्रशंसा।

(200)

भापालीदयक्षमाणी हि धीग दत्याह :--

रहैरमूखैसुतुषुर्न देवा न भेजिर भीमविषाट् विभीतिम् । सुधां विना न प्रययुर्दिरामं न निश्चितार्थाट् विरमन्ति धीराः ॥

### पिएडत-प्रशंसर।

(208)

श्र्चमापूर्णतामिति खतचाप्यस्तायते । विपत् सम्पदिवाभाति विद्यञ्जनसमागमात् ॥ ( भट्टे न्दुराजस्य )

# परिच्छद-प्रशंसा।

( 202 )

वासः प्रस्तिः खलु योग्यताया वासोविष्टीनं विजहाति लच्छीः। पीतास्वरं वीच्य ददी तनूजां दिगस्वरं वीच्य विषं समुद्रः॥

### परोपकार-प्रशंसा।

( ३०३ )

पिवन्ति नद्यः खयमेव नामाः

स्तयं न खादन्ति फलानि वचाः।

नादिन्त ग्रस्थं खलु वारिवाहाः

परोपकाराय सतां विसूति:॥

# पौरुष-प्रशंसा।

( 2080)

किं जन्मना च महता पित्रपौर्षेण शक्तीयव याति निजया पुरुषः प्रतिष्ठाम् । कुन्भोऽपि कूपमिष शोषियतुं न शक्तः कुन्भोइविन सुनिनाऽस्वधिरव पीतः ॥

# ॰ प्रार्थनाकीशल-प्रशंसा।

(२०५)

शब्दशास्त्रविदां चित्रमशीहरणकीशलम्। अव्ययेभ्योऽपि ये चार्थान् निष्कर्षन्ति सहस्त्रंशः॥

### प्रेम-प्रशंसा।

( 20年 )

न ख्लु सकीयान् जनान् प्रति वैमुख्यमुचितं (कदापि स्वामिन इत्याई :--

बन्तरायपरिवस्ता स्त्रीयमित्यनुकम्पया। दुर्दिनेऽपि दिनेशोऽयं प्रमुज्ञयति पज्ञिनीस्॥

(200)

पाधारसेदादेवस्यापि पाधियस भिन्नतां दर्गयति :--

योऽन्यसुखे दुर्वादः

प्रियतसंबदने स एव परिहास:।

इतरेन्धनजो धूमः

स एव चागुक्भवो ध्रपः॥

(गोवर्डनाचार्थस)

#### ब्राह्मग्-प्रशंसा।

( 305)

इयं ब्राह्मणनी राजन्नपूर्वैव भवार्णने। तरन्थवःस्थिता लोका मज्जन्यपरिवर्त्तिनः॥

## मधुरभाषित्व-प्रशंसा।

(302)

वाक्प्राध्वयात् सर्वेत्तोक्त्रप्रियत्वं वाक्पाक्ष्यात् सर्वेत्तोकाप्रियत्वम् । किं वा त्तोके कोकित्तेनोपनीतं के किं वा त्तोके गर्दमेनापनीतम् ॥

### मनिख-प्रशंसा।

°( २१° )

भनामा भूषणं धत्ते न किन्धां न मध्यमा। निजनामप्रसिद्धानां भूषणेः किं प्रयोजनम्।

#### • मानि-प्रशंसा।

( 388 )

रिपव एव मानिनारभुद्रयनिदानिस्याइ:-

त्रीरामस्य दशाननी न कतवान् दारापद्वारं यदि कान्भोधिः का च सेतुवन्धघटना क्योत्तीर्थ्य लङ्काज्यः । पार्थस्थापि पराजयं यदि रिपुर्नाधात् का ताद्वक् तपो नीयन्ते रिपुभिः ससुन्नतिपदं प्रायः परं मानिनः ॥

## यच्चीपवीत-प्रशंसा।

( २१२ )

परंग्रदामं प्रति रामचन्द्रस्थोत्तिरियम् :--

भो ब्रह्मन् भवता समं न घटते संग्रामवार्त्ताऽपि नः
सर्वे होनवला वयं बलवतां यूयं स्थिता सूर्देनि।
यम्मादेकगुणं गरासनिमदं राजन्यकानां बलं
्युषाकं दिजजन्मनां नवगुणं यज्ञोपवीतं वलम्॥

### विद्या-प्रशंसा।

् ( २१३ )

न चौरहायों न च राजहायों न भ्रात्तभाच्यं न च भारभूतम्। व्यवेऽपि यद् वृह्वमुपैति नित्यं विद्याधनं तत् परमं धनेषु ॥

### विनय-प्रशंसा।

( 288)

आदावेव दिनीतः सदुपायं चित्रतयेत् सुधीः।
पूर्वमेव चितौ नला दन्तिनं इन्ति केशरी॥

( कुसुमदेवस्व )

#### य्यालकः-प्रशंसा।

( २१५ )

भगिनीपतेरित्तिवे व्यालकस्य चादरातिग्रय एपे द्रत्याह :-

व्यक्तियोसोदरस्थेह ग्यक्तिस्था त्रादरः वरः। कौसुओ हृदये नित्यं सस्त्रीः पादतसे हरेः॥

# सन्तोष-प्रशंसा।

( २१६ )

सन्तोषास्तरहिर्दे गरीयसीत्याहः-

श्रकत्वा परसन्तापमग्राप्य नीचनस्रताम्। श्रनुत्मुच्य सत्सं मागं यत् खख्यमपि तद् बहु॥

# , सुकवि-प्रशंसा।

° ( '\$10 )

करीन्द्रस कवीन्द्रस भूधत्तृष्टिकरांतुमी। उभावप्येकधर्माणी मेदसु खंयोस्तयों। (३१८)

सुक्षवेरपि विपदं दर्भयति :--

खंगे तार्कि कर्ने ग्रेशी प्रचलति क्रोधिन रक्ते चणः प्रचाद याति च शब्द चार्कचतुरः कालापशाई खकः। त्रस्थि कविते कुरङ्गद्यिते शक्तोषि चैक्जीवितं चारं रक्तमयं गले तव तदा दास्थास्य हं साद्रम् म

## सुकाव्य-प्रशंसा।

( २१८ )

स्रोको हि भवति स्रोको यत्र तिष्ठन्ति साधवः। स्रकारो सुप्यते यत्र.यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः॥ ®

( २२० )

सुभाकाव्यरसयी: पार्थकृषं न जातुं शकाते दत्याइ :---

कान् एच्छामः सुराः खर्गे निवसामी वयं शुवि। किं वा दाव्यरसः खादुः किं वा खादीयसी सुधा ॥

# सुजन-प्रशंसा।

( २२१ )-

भेष्णा पापं ग्रभी तापं देन्धं कखतक्षरेत्। पापं तापच्च देन्यच्च हरेत् साधुससागमः ॥ प्रशंसा-तरङ्गः (सुवैद्य-प्रशंसा)\*
(२२२)

नवनीतविखचणं सञ्चनद्वदयमिति दुर्शयति :--

सक्तनस्य दृदयं नवनीतं

' यद् वदन्ति क्वयस्तद्तीकम्।

प्रन्थदेयवित्तसत्परितापात्

सक्तनो द्रवति नो नवनीतंम्॥

# सुपुत्त्-प्रशंसा।

( २२३ )

सत्कृतं भूषणं पुंसः सङ्गाव्या क्रूनभूषणम् । सत्युंत्रभूषणा भाव्या पुत्ताः सन्मतिभूषणाः ॥

( इरिएरस 🏃

# सुवैद्य-प्रशंसा भि

की हाड विकास करते हैं।

( २२४ )

मस्ते दुःसच्चिदकाकविति भग्ने खरेऽन्तर्गसं तप्तायां ज्वरपावकेन च तनी तान्ते च्रवीकव्रजे। दूने बन्धुजने क्षतप्रसपने ध्रेथे विधातुं पुनः

्कः यत्तः कलितामयप्रथमनाट् वैद्यात् परो विद्यते ॥ (वेङ्गटाध्यरिषः)

# ससंसर्ग-प्रशंसा।

( २२५ )

न्नानं वर्षयित स्थियं वितन्ति वैदन्धामासुन्ति स्थियः पन्नवयत्यचानि दत्तयत्यस्थीत्यत्युन्तित् । बुद्धिं संपरिशोधयत्युपचिनोत्युचैः कलाकीश्यलं किं विं नारभते हरेरिव कथास्य्या सतां सङ्गतिः॥

रस-तरङ्गः।

बद्धत-रसः।

( २२६ )

कस्में किं कथनीयं कस्य मनःप्रश्वयो भवति । रमयितः गीपेथधूटी कुञ्जकुटीरे परं ब्रह्म ॥

करुण-रसः।

( २२७ )-

म्रये व्याधः क्रम्धतगरः पार्खतो जालमाला प्रथे वक्रिर्देहित नितरां समिधी सारमियाः। एणी गर्भादलसगमना शानकै रुद्धपादा चिन्ताविष्टा यदित इरिणं किं करोमि क यामि॥

े (सातसस्य)

#### शान्तरसः।

#### अनित्यता।

( २२ = )

संसारियामविद्यानितं समं दर्शयति :—

जातोऽहं जनको समेव जननी चेत्रं ज्ञालतं कुलं
पुत्ता सित्रमरातयो वसु ग्टहं. भाता खसा बान्धवाः ।
संसारे ग्रयने निमज्जा सुचिरं निद्रामिवद्यामयी
लब्धा चित्त विष्रूणितं बहुविधान् खप्रानिमान् पश्चिति ॥
( क्षण्यमित्रस्य )

#### उपदेशः।

( २२८ )

संसार तब निःसंत्र्यदंवी न दवीयसी। अन्तरा दुस्तरा न स्थाद् यदि रे मदिरेचणा॥﴿

## कर्ममालस्।

( २३० )

महतामाश्रयः कार्थः प्यां भाग्यानुसारतः। श्रिवस्य कृग्छलग्नोऽपि भुजगो वायुभच्चकः॥

( अर्जुसारखतस्य)

### कालचिरिचम्।

( २३१ )

श्रामं से वर्रनं से जाया में बन्धुवर्गी से। इति में से कुळीयां कालद्वको इन्हिः पुरुषाजम्॥

दैव-बलम्।

( २३२ )

रामेण सीता कथिता त्वरस्व स्र्येण तापैः पंरितांपिताऽसूत्। पृष्वप्रापि विद्वा निजकण्टकेस विधी विद्वहे स्वजनोऽपि शत्रुः॥ प्रार्थना ।

( २३३ )

यान्ति, कंत्यालमलगढी मनः स्थासीमिसंलारः । त्रिपुरारिपुरद्वारि कदाई मोचभित्रुकः ॥

विवेकः।

(858)

पुँन:पुनर्भुवि चिप्तः पुनरिति खसविधिम्। अन्दकान्दुकवज्जाती मृत्योः क्रोड्नकं नरः॥

' लक्षापसा )

(२३५)

तन्त्रायां परमां मन्धे यत् सुखं खजनादिष । निदाघवारणायाऽलं निजच्छाया न कस्यचित्॥

विषय-निन्दा।

( २३६ )

न्यदुतं यथा, सूर्षि सुदाऽत्ति मेषो , दूर्वाचेतादां बिलकस्पितः सन्।

चत्युं समीपस्थितमप्यजानन् अङ्क्षे मनुष्यो विषयांस्तृमैव ॥

#### हास्य-रसः।

( 230 )

मिन्दाच्छलेन रामं सौर्तः

साधु साधु रघुनाथ यंत् त्वया

पर्याणायि जनकस्य कन्यका ।

कार्यमेतदपरेण दुष्करं

यक्तमेतदजवंग्रजन्मनः ॥

विविध-तर्डः।

यायव्ययौ।

( २३८ )

इदमेव सुपाण्डित्यं चातुर्थ्यमिद्सेव च। इदमेत सुबुद्धिलमायाद्यंतरो व्यय:॥

# उपनेचम्।

( 국국은 )

बो हि परमुखेन कस्रचिद इत्तान्तमवगस्य प्रशस्य तं निन्द्ति निन्द्र बा सौति तं प्रस्युक्तिरियम् :— , , , , ,

> ह्य्यतेऽस्तर्भे इस्तेन महानंस्त्रतया त्वया। दिब्दहरेने दोषोऽयं दोषोऽयसुपचत्तुवः॥

#### वाग्टवः।

( 280 )

सुखुखोऽपि सुष्ठत्तोऽपि सुन्नार्गपतितोऽपि सन्। साधूनां पादलम्नोऽपि व्यथयत्येव कप्टकः॥

# वस्तूरी।

( 288 )

श्रिय वत् गुक्गवे मा स्न कस्तूरि कार्षी-रिखलपरिमलानां मीलिना सौरमेण। गिरिगचनगुचायां लीनमत्यन्तदीनं स्वजनकममुनेव प्राणचीनं करोषि॥ (पण्डितराजनमञ्जायस्य)

कुमः।

( २४२ )

दृढ़तरगत्तविनिबन्धः

कूपनिपातीऽपि कलसः ते धन्यः।

यज्जीवनदानै स्वं

तर्वामर्षे तृषां इरसि॥

# गोपी-यन्त्रस्।

( 388 )

यजार्तुतन्तुकाष्ठानां संयोगे मधुरध्वनिः। भिचापातं कटीस्त्रसम्धनच स्थग् यदि ॥

# घटिका-यन्त्रम्।

( 288 )

कदाचित् महाराजक्षणचन्द्रेण कवे कथय तावत् घटिकायनं राविन्दिवं वर्षे ध्वनतीति पृष्टो वायेश्वरविद्यासङ्कारसञ्जवाच :—

प्रस्थं यदायु:पस: स्वर्णभारे-

रहो तस्य दण्डो द्वया याति यामः । दिनच वियामा प्रमादाचराणा-

मितीवानिशं घोषयन्ती घटीयम् ॥

#### जिह्ना।

( २४५ )

ब्युतमितद् यद् दन्तैर्भ जिल्ला दखते दखाइ :--,

हात्रिंगह्यनदेविमध्ये भ्रमसि नित्यम:। तर्दिरं ग्रिचितं केन जिन्ने सञ्चारकीश्रसम्॥

#### तमाखुः।

( 384 )

चित्रप्रत्युत्ती :-

भ्वातः कर्र्षं तमाखुर्गमनिम इञ्जतो वारिषेः पूर्वेपारात् कर्या तं दण्डधारी निष्ठ तव विदितं श्रीक खेरेब राजः । चार्त्वर्वर्षे विधावा विविधविरचितं धर्मेक स्प्रमेद-मेकीकर्त्तं बलात् तिबिख जगित तच्छासनादागतोऽस्मि ॥

तुलादग्डः।

( 289 )

गुरुषु मिलितेषु थिरसा ू प्रणमिस लघुषूत्रता समेषु समा। उचितज्ञासि तुले किं तुलयित गुज्जाफले: कनकम्॥

> दुग्धम् । (२४८)

वहनमाध्ये न कथनि विचनतीयाहः —

को हि, तुनामियोइति

ग्रुचिता दुन्धेन सहजस्धुरेण।

तप्तं विक्ततं मिथितं

तथापि यत् स्नेहमुद्गिरति॥

# धनुर्वाची ।

( 382 )

कोटिइयस्य लामेऽप्रि नतं सहंग्रजं घतुः । असहंग्यः ग्ररः स्तब्धो लच्चलाभाभिकाङ्गया ॥

#### धूमः।

( २५० )

धूमः पयोधरपदं कयमप्यवाप्य वर्षास्त्रुभिः श्रमयति ज्वलनस्य तेजः । दैवादवाप्य ननु नीचजनः प्रतिष्ठां । प्रायः स्ववन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥

# नखरञ्जनी।

( 348 )

शब्दक्षेषलीलुपः कविक्तमाधमयोरमेटं दर्शयति :---

श्रनन्तचरणोपान्तचारिणो सर्ज्ङारिणो । युनर्भवच्छेदकरी गङ्गेव नखरञ्जनी ॥ (बाणेश्वर विद्यालङ्कारस्य)

#### नस्यम् ।

े ( २५२ )

नद्धं भूसुरस्र्रिवितमलं नस्यं सुसेवे खयं नद्धेनेव विकाशते कविकुलं नस्याय तद्धे नमः। क नद्धात् श्रद्धतरं न चास्ति भुवने नस्यस्य वस्थोऽस्मार्षः नद्धे भे नियतं विराजतु मनो हे नस्य मासुषर ॥

नीका।

(२५३ )-

नीका च खलजिह्ना च प्रतिकृतप्रवर्त्तिनी।
प्रतारणाय लोकानां दारुणा केन निर्मिता॥

प्रदीपः।

( 248 )

( क )

मदीपं बच्चीक्रत्य उपदिश्रीतः

रच पात्रगतं सेंहं दोप खन्नीविवर्डनम्। प्रयास्यन्ति विना तेन भन्नतं भवतो गुणाः॥ ( सहादेवस्य ) (頃)

श्रात्रितवासाख्यं श्रवोरपि इदयमधिकरोतीत्याह:-

हन्याद्र दिषमविनीतं किन्तु न शर्गागतं दिषं हन्यात् । दीपस्तिमरविनाशी देखयति नाधोगतं तिमिरम् ॥

#### बिड्यदग्डः।

(२५५)

यत् समुणोऽपि सरलोऽपि तटस्थितोऽपि वंशोद्भवीऽपि विद्धासि तृशंसकस्य । वक्रासनो बड़िशदण्ड तदेव तस्य जानामि सङ्गतिपत्वं तव कण्टकस्य ॥

मध्यखः।

(२५६)

जनस्य विद्याना वैरं विधाना परिकल्पितम्। सुपातं यदि मध्यस्यं तृषां भोगाय कत्पते॥

#### विधि-विङ्खनम्।

· ( २५७ )

पृष्ठेन कुष्ठश्वरणेन खड़ीं नेत्रेण काणी रसनेन सूकः।

कार्यन खर्ळ: यवण्न चैड़ो

नसाऽवनाटो विधिवश्वितो यः॥

( उद्गरसाग्रस्य)

#### विवाह-पगः।

( २५८ )

कान्याये रोचते रूपं माह्रे च मोदते धनम्। ताताय खदते ग्रास्तं वरस्रोपयमोत्सवे॥

( उद्गटसागरस्य )

# सुजन-दुर्जन-पार्थक्यम्।

(२५८)

(का)

षाकोपितोऽपि, सुजनो सध्र हि रौति निष्पीडितो सध्रसुद्गिरते यथेतः। नीचो जनो गुष्पप्रतेरपि पूज्यमानो हास्ये न यद् वदति तत् जसहेऽस्यवाच्यम् ॥ ( 可 )

सरसयो: खसु सख्यमनारतं / कुटिसयोर्घटनेव न जायते। यदि भवेत् सरसे कुटिसे तदा न चिरमस्ति घनु: धरयोरिस ॥

#### खभावाख्यानम् ।

( २६० )

साधुरेव न जहाति साधुती दुर्ज्जतेन सह सम्मिलन्नपि। जन्मतः प्रश्टति काकसङ्गतः प्रश्च रौति सधुरं हि कोकिलः॥

इति दितीय-प्रवाहः समाप्तः।

## परिशिष्टम्।

distribution of makes the

### दितीय-प्रवाहः।

## टिप्पनी।

- (१) ब्रह्माभिष्ठेयं परवृद्धसंज्ञकम्। महः च्योतिः। एते व्याध्यास्यो यथा दुःखनिवृत्तये वैद्यादीन् स्वरन्ति तथाऽहमपि पात्यन्तिकदुःखासकारदूरीकरणाय एकं श्ररक्षं तत्तेजः स्वरामीत्वर्थः।
- (२) कुलग्रैलदलं कुलग्रैलाः प्रष्टकुलपर्वता एव दलानि प्रमाणि यस्य तत्। पूर्णम् प्रस्वण्डम् । सुवर्णगिरिकाणिकं सुवर्णगिरिः सुनेक्रिव काणिका बीजकोषी यस्य तत्। प्रमन्तनालं प्रमन्तः विष्यः एव नी्लं यस्य तत्। कमलविष्टरम् प्रमासनम् ।
- (३) स्काटिकों स्थटिकमयीम्। श्रचमाखां जपमाखाम्। द्राविक्रण-विभिश्राम् — करतखरिस्सिमिश्राम्। प्रतिपर्षः — प्रतिचयम्। कीरः — स्वकपची। सूर्ये — मङ्गखाय।
- (४) इति: —वर्तनं व्यवद्वारादिकितस्ययं स्थित्वा साधीना। सुषाणाम् पुत्रवधूनाम्। सरस्रतो वृद्धणः पत्नीः विष्णोनीसिकमत्वात् जात् इति विष्णानीसक्षमत्वाः पता विष्णानीसक्षमत्वाः अपूरिति सङ्कल्कते। पिता वृद्धारे इति श्रोकार्थः।
- (५) शक्कीय प्रकायते श्रपमता भवति। क्षकीयापि न चपलायते चयका न भवति।
- (६) खरतरशरक्षतसुरपरभेषन्, सुशाणितश्रदेः क्रतं सुरपराणां सुरवैरिणाम् असुराणां मधनं येन तत्सन्तीधने । "श्रतिधातिपरारातिप्रव्यार्थंपरिपियनः"— इत्यमरः । खगचर—गर्वङ्थान । नगधर—गोवर्षनिरिधारिन् । प्रवधरश्रयन—श्रेवश्र्या । परपद्वयक्षयकर—मोचपद्दायक । भवदरश्रमन—भवस्थनाश्रक । जगद्दम् अपहर्—जगतः समसं पापं दूरीकुद्द लिनित श्रेषः । सरस्किनयन—प्रवंनित ।

- (१) नाथि—सं मिनि नारायणे इत्यर्थः। क्रतपदघातः खगुसुनिरित्यकः। चुलुकिततातः—चुलुकितः गण्डूपेण पीतः तातः पिता ससुद्रः येन सः चगस्य इत्यर्थः। सपितकासेवी—सरस्रतीसेवकः पण्डित इत्यर्थः।
- (१०) विश्वोदरीस—नारायगस्य वर्षः स्थवी । कुश्वसम्बन्धनः सगसः।
  ताः पितरं समुद्रमित्यर्थः ।
- (११) लच्चीर्यावत् सदया तावत् भवनं, वधूः, सुखं, पौक्षान्वितततुः, जनादरः, एतानि सुलभानि भवन्ति। चेत् सा न तथा क्षपावती, तदा एतेषां पदानां प्रथमवर्ष-परित्यागे यत् भवति तदेव स्थात्। वनम् चर्त्यः, घूः भारः सकलमेवं र्लप्टकरः, खुम् चालाशं सन्ते यून्यम्, क्षान्वितततुः क्रीधपूर्णदेष्टः, नादरः सन्वेत्र सम्मानाभावः।
  - (१२) द्रविशं—धनम्। मत्सरः—विद्देषः। मत्सरिशी—विद्देषकारिशी।
  - (१३) कन्धरां--गीवाम्। श्रेष--- हे अनन्त।
- (१५) राजमणि:—राजग्रेष्ठ:। रसीयं—रमायाः ईसं पतिं नारायणिस्त्वर्षः। निशाचरचस्:—राचससैन्यानि। ग्रभायनं ग्रभं भिङ्गलदायकं र्चथनं साम्रयः।
- (१६) दारुडषदस्य "जातिर्म्माणिनाम्" इति इन्दे कवद्वावः, "इन्दानुद्वद्वानात् समाहारे" इति समासान्तष्टच् ।
- (१८) खरोचिषा—निजिक्तरयेन। अलङ्गरोति—प्रकाशयित। तद्वये तर्दश्चे सूर्यकुले दृत्यर्थः। दिशरशताङ्गः—दिशरः दशपूर्वः शताङ्गः रथः दशर्व इत्यर्थः। एकराट्—एकाधिपतिः। खरविगक्के—खरयोवेपरीत्येन ग्रह्ये।
- (२०) तातात्रया—पिष्ट्ररेशेन्। तात—वसः। व्याजिन—क्वीन। पुरः सरन्तुः—पुरःसराः त्रयगामिनः चनुत्ररा द्वति त्राचरन्तु, क्विवन्तनामधाती रूपम्।
- (२३) सितार सर्वरा। सपितदा- सितदा, सज्ञानता इत्वर्धः। "देवीर्जः मिति या बुखिरविद्या सा प्रकीत्तिता"। रोचिका- रुचिकरी।
- (२४) चर्चः— त्यं:, तसमानवर्णतादत क्रणपदतर्शमत्यं:। विध्वाती चन्द्रश्रेणी, तदाकारतादत क्रणपदनखपङ्किरित्यं:। तमःसोमः— अवकारराधिः चत्र क्रणस्य चरणोपरिभागः। एते परस्यनं श्रृक्षावापक्षा चि क्रणचरणमानिक सहवसन्ति। शाववम्— श्रृता।
- (२६) 'ञ्रूमिका:—क्रिमकौटपतङ्गादिखपान्तरपरिग्रहद्या:। व्योमाकामखंखाः
  न्वराश्चिवसव:—प्रदेश वामगत्या चतुरशीतिज्ञचसंख्यका (८४०००००) स्मिकाः
  दल्लायः। मानय-सा चानय।

- (२८) सेवति—वोपदेवमते सेवधातुक्मयपदी।
- (३३) इरि इरीति—खेदस्चकमव्ययम्।
- (३५) तन्दह्छहरे—बोमकूपे। नटनं --नर्तनम्। तिमभं -- श्रीक्षणमिति श्रेष:।
  - (३६) गुणवत् गुणविशिष्टं चेत:। चगुणं—सीन्दर्यादिगुणरहितम् अङ्गम्।
- (२७) प्रीत्पातिकम्—प्रमङ्गलम्। कादम्बरी—मद्यविशेषः। लाङ्गलस्तः— इतिनः वनरामस्य इत्यर्थः।
- (४०) यो पृथिव्यां कोऽपि चपूर्वः कापालिकः कपालपाणिः विश्वत् देवः प्रिव इत्ययं कुण्यं कलयत्। कलाने प्रलये क्रूरः संहारकारकः केलिः क्रीड़ा यहः प्रः ः क्रित्तव्यन्तवरः—यज्ञविनाग्रकः। कलितः खीक्षतः क्रसुदिनीकासुकः चन्द्रः येन सः। कञ्चालक्षीड़नीत्कः—कञ्चालैः चिख्यिः क्रीड़ने खेलायां उत्कः उत्सुकः। कलित-कल्वकलः—कलिता चवलिताः कलिन मधुरास्तुटध्वनिना कलाः वृत्यगीतवावादिद्याः येन सः, ज्रथवा कलितः यरहोतः कलक्वः कोलाइलो येन। काली क्रणवर्णां काली कल्वं यस्य ताह्यः। कालिन्दीव कालः क्रणः कस्त्री यस्य सः।
- (४१) दोषाकर:—चन्द्र:; पचे दोषाणामाकर:। विजिहः—सर्पः; पचे विभाषो। पाषाणजा—पार्व्वती; पचे कठिनदृदया। पशुः—हषः। चन्तरङः— पाक्षीय: प्रिय दृत्यर्थ:।
- (४५) धूर्व्वंटिसूर्वंनि—शिवसस्ति । सध्यस्या—सध्यदेशवर्तिनी, पचे विवादनाशिनी । वैधवी—विधुसस्वस्थिनी । मिलनात्क दुव्वदन्दुमते मिलधातोः पाचिकक्रेटादिलात् मिलनं मेलनमिति इपद्यसिद्धिः । तथाच—''महापातिकनः पच मिलितव्यं न तै: सप्ट''—दिति शिष्टप्रयोगः ।
- (४६) सङ्म्—महादेवम्। सङ्परिष्ठद्रचूषम्—सङ्गां नचन्नाणां परिषदः पिपितिः चन्द्र इत्यर्थः, स्र एव चूङ्गयां यस तम्।
- (४७) विषमुनयना—तिनेता वक्रडिटय। कपिवरसुख:—नन्दी; तस्य वानरवन्युखिनिति प्रसिद्धिः।
- (४८) एक्सिवा—स्यक्ता। वासः—वस्त्रम्। पिढवने—स्मयाने। वास-रसं—वसतिसुखम्। श्रीखब्डसारद्रमै:—चन्दनरसै:।
- (५०) सीमन्तिनी सीमन्तः के गवित्वासः, सोऽस्या पसीति सीमन्तिनी रमणी। विक्षोकरचा व्यवयवी सोकस्त्रितीक इति शाकपार्थिवादिवात् संगासः, तस्र रचा

ताम् ; श्रथवा व्रयाणां खोकानां रचा तानिति उत्तरपदे परे दिगु:। कपालपािः —कपाल: भिचाभाजनं पाणी यस्य ताद्दशः सन्। जलाटलेखः—विधिक्षता जलाट-जिपि:। न पुन: प्रयाति—श्रन्थया सन् न याति, र्यन्थया न भवतीत्वर्थः।

- (ध्र) दखी-आलः। एते संदेव तं रचिन।
- (५४) ज्ञीरूपा—खज्जारूपा। हिगन्वरा—नग्रा। क्रमते—पादेनाकामित। "अनुपर्सर्गोद्दा," द्वति पाचिकासात्मनेपदम्।
- त्(५५) चिखलेषु त् गलेषु—पञ्चवज्ञात्वात् पञ्चषु कच्छेषु । हिमधैलना—हिमा-खयजाता दुर्गा । जीलया—विजासेन ।
- (पूर्) कालकूटकवलञ्चालानां अपनुत्तीय अपनीदनाय। तत् पङ्गिष्ठाः कमलम्।
- (५७) खर्गीकसां—दिवानाम् । स्तुतिगिरा—स्तोववाक्येन । संगामसुक्तवस्ता —संगाम सुक्तं वसनं यया तादृशी ।
- (धू८) विषे: कुष्ड्यां—ब्रह्मयः कसग्डश्रुमध्ये। गर्भाप्तिविध्वंसिनी—सुन्धिः द्यायनी।
- (६२) गन्ध:—विश्व:। एवी व्याप्ती यं गर्सात तस्य जन्मान्तरपरिग्रहेष देश सम्बन्धी न भवति, तदस्यायित्रकृपत्वर्मिति ।
- 🧷 (६३) जीवनं-जलम् ; पची प्राचान्।
- (६६) विह्नगपुङ्गवपुङ्गववाहनं—विह्नगः त्युङ्गव दन विह्नगपुङ्गवः खन्त्रेशी गरुषः, पुनान् गौः पुङ्गवो मध्युय् ती वाहने यस्य तत्। मकरकुष्कि—मकराह्नवि कुष्क्रवधारि। कुष्क्रविकुष्क्रवि—कुष्क्रवी सपैः स एव कुष्क्रवं, तिर्धिष्टम्। चन्द्रकिचन्द्रवि—न्नन्द्रकिनः मयूरस्य चन्द्रकः पुष्क्रमिति यावत्, तिर्धिष्टम्। चन्द्रकि—चन्द्रकयन्द्रः सीऽस्याचौति, चन्द्रभीभितमित्यर्थः।
- (६७) श्रम्ब मात:। रन्तुं फ्रीड़ितुम्। सुषत्ती वलराम:। व्यादिहि — विस्तृतं कुरु श्राननमिति श्रेष:।
- (६८) विधुरा—कातरा। जनयिति—जनित्। गिरीशः— हिमालयः ग्रिवर्व। प्रोक्गोलित्यादि—प्रकर्षेण उन्मीलत् यत् स्थितं 'तेन सुग्धं मनोहरं (लज्जया) नवर्ष वदनं यस्ताः सा तथोक्ता।
  - (६१) विपाएः-विसंख्यकाः पादाः तै: ।
  - (७०) किं तथासी वसावे—पसी तात: किं कथं तथा बसावे उक्तवान्।

#### मन्थालय

(७१) वारिदसम्भात् मेचमान्या। प्रक्रांस्यादः 'श्रांबार्थः 'श्रांबार्थः 'श्रांबार्थः 'श्रांबार्थः 'श्रांबार्थः ' —तम्रं 'घोल' दति भाषा।

- (७२) कुन्धीयः—करीन्द्रः। इरिमध्यकम्—सिंइकटिदेगः। विधिक्ततम्— समः एतत् सर्व्व विधाचा निर्म्धितं तव मे को दीप इति भावः १
- (७३) पख्वीयिक्तां—विपणिम्। किन्दगोपग्टइस्थितां पख्वीयिकाम् ; पचै नन्दगोपग्टइमेव पख्वीयिकाम्। षाखि—सिखाः उज्ज्ववर्यं—गुणः सूतम्; पचै द्यादािष्वुख्यादिगुणः। केशवस्थनं—केशवस्थनसाधनं केशिनिर्धितं डोरकम् पचे केशवं क्षण्यद्रपं धनम्।
- (७६) लच्नीकवाच—कख्तम्। नारायणः प्रख्याच—चक्नो सुद्रर्भनचकधारी
  प्रहम्। लुच्चकारोऽपि चक्नीत्यच्यते, तथाच मिहिनी ''चक्नी देलिकमित्कोकालुच्चाजांहिसूचके" इति ; इत्येतमधं घटियता लच्चीक्वाच—सम घटादार्थता
  घटादिभिः प्रयोजन्तित्यर्थः निह्न न विद्यते। एवमधांक्तरं मङ्गादिपदेखिप त्रेयम्।
  तक्तत् पर्याक्तरमाकलय्येव लच्च्या लक्तपरस्परा। मङ्गी—पाचकन्यनामकमङ्गधारी;
  पवे नरिमरोऽस्थिधारी। म्राध्वम्—चमङ्गलम्, म्रवाख्यिधारी मम्रविरमङ्गलय इति
  सावः; पचे मिवादन्यम्, नरकपालधारी सन्नपि गिव एव परमं ग्रवः, तदन्यः सन्वः
  प्रयाचिरिति सावः। गदी—कीमोदक्तीनामकगदाधारी; पचे गदी दोगोऽख्युक्तीलः
  गदी। खन्नी—नन्दकनामकखङ्गधारी; पचे गख्नकः ग्राखारं इति भाषा (गख्नका
  हि प्रायः पुष्किरखादी मम्राक्तिष्ठिक्ति)। प्रमा—पद्मधारी; पचे इत्ती।
  तदिष्टि—तदा इहि गच्छः; पचे तत् तदा वा एहि भोगच्छ। पद्माकरम्—तङ्गम्
  (इतिनो हि प्रायः तङ्गगदी जलक्रीलां कुर्व्यक्ति सच्चालादिकं मच्चिन्त च); पचे
  पद्माया लक्ष्याः करं पाणिम्। प्रापत्—ध्रवानित्यर्थः।
- (७०) मिन्न:-शिव:, विपादपरिमितभूमिप्रार्थी वामनय। सखे-वर्खिये । पद्मपति:-श्रिव:; गोपालक: क्षण्य। पत्रगभूषण:-सर्पदिष्टित: श्रिव:; पचे सपीपरि श्रयान: विष्यं:। श्रेते स श्रेषोपरि-विष्योरन्नश्रय्या प्रसिद्धैव। विषादं-विष्यम् श्रीवस्त्र । विषादं-विष्यम् स्वात्र । विष्यादं-विष्यम् ।
- (७६) गङ्गाधरपित—सपत्नीविश्विष्टे। सापि खानिनसाव दिरिस वर्षते स्ति। भिन्नाय:। चित्रविषु—चित्रिष्टे: क्लानाप्रियस्थेति चित्रस्वानम्। नर्पक:— शिवस्य ताष्ट्रवं प्रसिद्धम्। सप्कृतको शिवस्य सप्नेमूल्यालात्, विष्योय कालिय-

निया इकत्वात्। विषादीः—विषं गरलम् अत्तीति गरलपायी। वकी—पूतना, तस्या विषलिप्तं सनं क्षयाः पपी।

- (८०) मीली—मस्तते। नीलियादि—श्रवतायूर्णस्तत्वाः, विश्विका—दिन्यस्व केश्रपाशः; श्रवक्तसिहताः विश्विका, प्रयात्रीला श्रवक्रविश्विका नीलालकविश्विका। वीचिदः—तरङ्गः। श्रकरी—मत्स्यविश्विषीः रथाङ्गदर्य—चन्नवाक्युगलम्।
- (८१) पार्वती प्राइ हे अस्वकारे अस्वकस्य तम्रामकासुरस्य घरि: शिवः तत्सन्बृद्धः, मूर्षि इयं का। मूर्षि धन्धकारे तमिस इयं का इत्येवं पार्व्वतीप्रमार्थं
  घटियता शिवेनोक्तं हे सुभु कान्तः सुन्दरः इन्दुः तेन युक्ते इह सूर्षि तिनिरं कृतः
  नास्त्रेवः विमिरमित्यर्थः। पार्वती तु कान्तेन्दुयुक्ते इत्यस्य कान्ता च इन्दुश्य तास्यं
  युक्तं तिमिर्मत्यर्थः। पार्वती तु कान्तेन्दुयुक्ते इत्यस्य कान्ता च इन्दुश्य तास्यं
  युक्तं तिमिन् मूर्षि इत्यर्थमाकच्याह कान्तेत्यादि; भ्राप प्रश्ने भव शिरिस कार्यित्
  कान्ताऽसि। नतु भवतु—एवमितिश्रीषः, नतुश्रव्दोऽत भाचेपे। एतावदिव—कियं
  कान्ता इत्येव। इन्दं 'कान्तेन्दुयुक्ते' इति परि इन्द्रमुगसम्, पचे त्वया सह कच्छम्।
  भ्रामय—इरीक्का। प्रतिवचनजितः—प्रश्नुक्तरदाने परासृतः।
- (प्र) पग्रपति:—शिव:, पचे पर्यूनां राजा। इरि:—सिंह:। देवीमापति:—
  देव: उमापित: शिव:, षहमिति श्रेष:, एवं परत्र ; पचे देव: मापित: मा खच्चीसाखाः
  पतिः त्रिण्य:। ग्रांची—शिव:, पचे श्र्चरोगाक्षाक्त्यः। भीमः—संहारकर्त्तां शिवः,
  पचे वितीयपाण्डवयः। तत्परिहासीत्यादि—तस्ताः प्रांवेत्याः परिहासक्रीड़ाच्छविन।
  सुन्धः इतदुद्धिः प्रतिवक्षमचन दत्वर्थः।
- (८३) इदं निष्ठुरत्नम् । निः सेहा प्रेमग्र्या । अस्मप्रवः करीवकर्तशः । सेहं तैलादिद्रववस्तु । विन्दति समते । निष्फलः श्रकार्यः । स्थायोः श्रिवस्य ; पचे शास्त्रादिरहितद्रमस्य ।
- (८४) यूबी—श्रिवः यूबरोगी च। सगयित श्रदन्तचुरःदिसगधातोः परसै-पदिलाभावात् श्रन्वेषणार्थसगग्रव्दात् करोत्यर्थे णिचि सगीति नामधातोवाँटि इपम्। नीखकण्डः—श्रिवः नयूर्य। पग्रपतिः—श्रिवः संस्थः, स्प्राणः—श्रिवः निःशाखः इचय। श्रिवायाः—पार्वत्याः श्रगाख्याय। नीवितेशः—पतिः। इतवचाः— निर्म्नाक्।
- (८५) ज्वलनात्—ेचग्रेः। वैश्ववणात्—क्ववरात्। रामजनादैनार्थाः— परग्ररामनारायणास्याम्।

- (२०) खिद्धिभि:—खिद्धधारिभि: रचकै:; पचे गखदी:। गनै:—इिक्सि:; पचे वानरविग्रेषे:। अचुिक्सि—अन्तःपुरचारिभि: कार्यंकुश्वलहचुविग्रे: दारपावैर्वा; पचे सिंदिः। महिष्यीभि:—क्रिताभिषेकाभि: रमणीभि:; पचे महिषस्रीभि:। सिंदिद्यां मन्दिरे श्र्वेऽपि सवीत्यन्वयः।
- (२१) तिमिरारि:—पूर्यः । शक्तिमानसाः—श्रक्षाकश्चं तिमिरवर्श्वतया यद्यस्मानिप हन्यादिति भीतिचित्ताः । रटिन्त—शब्दायन्ते । प्रगे (श्रव्ययम् )— प्रत्यूषे । हिनाः—काकाः ।
- (२२) पचग्रहः—उड्डयनपचावलम्बनम्। निरं—वार्च। ध्वाङ्ग-काकः। उन्नाटयन्—चभिनयन् चनुकुर्वम्नित्यर्थः।
- (१४) कुडुम्—नप्टेन्दुकलाम् अमावस्थाम्। "सा इप्टेन्दुः सिनौवाली सा नप्टेन्दुकला कुडुः" दृत्यमर: (सा अमावस्था)। भाग्यति—धमणं कुर्व्यति सित। गृद्धप्रदेषा:—चराः। सम्भूमात्—त्वरधा। त्वरावयतः 'भव भव इतः इतः' दृश्येतानि पदानि अनुद्यार्थ्य केवनं कुडुः कुडुरिनि भावः।
  - (८५) चन्नवाकमिथुनं राती एकव न वसतीति प्रसिद्धिः।
- (१६) कवितं—सृज्ञम्। कन्दलं—नवीङ्रदः। कुसुदकीवे—कुसुदकुसु-मास्यन्तरे। सच्चरपरिसुज्ञा—चक्रवाकविरिष्टंता।
- (१०) जीवनेन जीविकया जलेन च। कौलव्रतीच्छेदप्रसङ्गः वंशपरत्परा- व गतनियसभङ्गप्रसिक्तः। परदुःसहः — चितक्तेशकरः। चतएव चातकः प्राचानेऽपि इप्टिंजलं विना नाम्बळ्लं पिवतीति भावः।
  - (१००) जानीत-अभोनिविर्गाभीव्यमिति श्रेष: ेसोलावतार:-वराहावतार:।
- (१०१) कर्टमपानीयं कर्टमिन्यं पानीयिनित मध्यपुरलीपी कर्षाधारय-समास:। मक्सकायते - सक्सकिति यब्दं करोति सगर्व्यमिति श्रेष:। "श्रव्यक्षातु-करणाद" द्रव्यादिना सक्षयब्दात् डाच् दिलख, तती "लोहितादिडाज्यः काष्" इति काष्।
  - (१०२) महाबः ममावासस्यानात्। वादं स्वीकारे। दर्दुरः मिकः।
  - (१०५) केकिवर-नय्रराजे। गोपालमीलिमुक्ट-मीक्कणस मसकस्ये मुक्टे।
- (१०६) केका—सयूरस्य कच्छरवः। कवरी—रमधीनां केमविकासः। कवापाः—सयूरपुच्छानि। दिजिहः—सर्पः। पिमितैः—मासैः। विशवसम्— सनसि स्थितम्, प्रसिवधितमिति यावत्।

- (१००) एतत्—गृर्व्वीतं वचनम्। संचिष्य संसम्भूमात्—भ्रतिलरया स्रक्षी-स्रत्य। स्रोक्षेत्र सृयसोऽभिधानं संचेप:। के-सा द्रति वचनेनेव निर्धोषदिसादि-वचनानामपि भभिधानं भवतीत्यर्थ:। छन्नतिग्ररः—अस्रोक्षितसस्तकं सत्। केना— ''क्षेत्रा वाणी स्थूरको' त्यसर:। र्द्धा—क्षोधेन। वर्षासु प्रतिपत्नीनां विरद्धः भनुद्धित द्रति भाव:।
  - (१०८) सिंहिका—सिंही ; पचे राहुमाता । साग्रयं—माग्रयसन्द्रसोन सहितम्।
  - (१९०) प्रत्याशम्—प्रतिदिशम्। प्रतिपद्धति—प्रतिपथम्। चञ्चर्यमाणः— गर्दितं चरन्। अध्यगान्—पात्यान्। फीरव—हे ग्रगातः।
- (१११) सलयजगणै:—चन्दनवचससूहै:। चुन्निर्वोहः—चुधाणान्ति:। प्रयत-पितनै:—विग्रह्नवायुभि:। चाणीविवः—सर्प:। चाणिवि चाग्यां वा दंष्ट्रायां विषं बस्मेति व्युत्पत्ति:।
- (११२) एष:—इरिण:। दीपी—व्याप्तः। क्रोष्टा—ग्रगाल:। वस्तिन प्रवेन गच्छति। क्क्:—सगविभेष:। करिपोतक्षे:—इसिगावक्षे:।
- (११३) भीरजराजितं—पद्मसुग्रीभतम्। सानरं—चित्तं; पचे सामस-नामकः सरीवरः।
- (११४) विकचपङ्जालिखललपरांगधवलीक्षते—विकसितपद्मसमूडिम्य: पवत् पवत्र प्रथपरागैः र्शुसीक्षते । विवदने—विसुखे । विधी—विधातरि ।
  - (११६) दानार्थिन:—मत्तहिसनी गण्डनिःसतं मदजलं पिपासनः। मदास-बुद्धाः—मदेन चन्या सदसिद्विकडीना या बुद्धिसया। चनिन सङ्कदूरीकरवैन करिवरस्वैव चितर्न पुनर्भेङ्गार्थां, यतसे हिसासदवत् कमलमकरन्दमपि पिवित्त। एकस्मिन् दारे बडे गृतं दाराख्युद्धाटितानि सन्ति याचकानामिति सावः।
  - (११७) दलसन्दोष्टै:—पत्रसमूदैः । कुजन्मनः कुल्तितं जन्म यस्य स तसः ; पचे कौ प्रथिव्यां जन्म यस्य तस्य । कुपुरुषस्य यथा कुजन्मतस्त्रकोरपीति श्लेषः ।
    - ५(११८) अचेत्रपतित:-- प्रस्थानपतित:। मस्भुन:-- मस्प्रान्तरस्य।
  - (१२४) विविताकाणाः—विवितः स्पृष्ट दूर्ल्यः चाकांश्री यैसे, विवनस्पर्धिनः। जनताचितोनन्दनः—जनसमूद्रस्य चित्तानन्ददायकः १
- (१२५) तर्धिता:—प्रीणिता:। वासिता:—सुरभीकृता:। चपहर्यं परि इर्नुम्। ईस्ते—चेष्टते। चृत्—चुधा। न खगति - न प्राप्नोति। फखामावर्षि चुधां निवारियतुमचसस्तं चुधार्त्तरथत्या परित्यन्यसे न तु स्वेच्छयेति भावः।

- (१२६) जगत्प्रायः—वायुः। जीवनं—जलं; पचे ,यसदूतिका—यमालय-प्रापिका; पचे तिन्तिङ्गे।
- (१२७) अतिसाधुर्येष शितपीयूषस पनसस करहिकफलस । मातुलपुत्रकस्य —धुलूरपुपस ।
- (१२९) तरबीभवित्त-माबोकदानाय समनात् समरितः। कोकःचक्रवाकः। ग्रोकं-चक्रवाकोविच्छेददुःखम्। मत्तमनसः-हष्टिपताः। क्रेंतदाकारमव्यक्तग्रव्हम्। कीश्रिकाः-पेचकाः। सदस्विविकविषुरः-मद्रामद्रविवेचनाधिरिह्तः। इतीव-इति नलेव। सुद्रितवती-निमीखितवती। पेग्नेचयंपन्नमेव ईच्यं चचुः। दिनावसाने प्रक्रत्या सुद्रितस्य पश्रस्य इत्यं आवान्तरं कविक्ती चत।
  - (१३०) किंग्रके—प्रकाशतरी । वाद्यरङ्गप्रपञ्चन—विद्यापन्दरवर्षन् विद्यारिष ।
- (१३१) गांखेत्यादि—गाखानां सन्तत्या विसारिण सिवर्तं समाच्यादितं नभः गगनं यैसे। अविकत्तै:—अविक्रतै: श्रीमनैरित्यर्थः। पार्तिच्छिदः:—पौड़ापनीदकाः। हिनद्सै:—हे वा वीष्णि वा दिवाणि, तानि द्खाणि तै: हिवदसै:। शाखी:—हमनिक-पान्यस्य। सुम:—प्रशंसामः। तुङ्गतां—भीवत्यम्। सुक्रतिना—पुख्यकर्याणा।
- (१३२) सङ्घेचं चुद्रलम् । अञ्चित प्राप्तुवित । दीनदीनः दीनेस्योऽपि , दीनः ।
- (१३३) पूर:—जलोच्छास:। 'तटिनि—हे नदि। तटिलादि—तटहुमार्थं तीरस्थवचार्या पातनेन यत्.पातनं पापं तत्।

(१३४) उदयनी—उद्गच्छिन, उत्त्यवने इति यावत्।

(१२५) मधरनिखनैः—मधरैः श्रोतसुखैः निखनैः ग्रब्दैः। विध्रवै-जलार्षे कातरं मामिति ग्रेषः। भाश्रसिषि—भाश्रसं करोषि। भादरात्—मादरं प्रदर्शेलयः।

(१३६) नमसि - भावाधे। निरवलने — निराधारे। सीदता — भवतिष्ठ-मानेन। लद्भिमुखित्यादि — तव भभिमुखं लां लच्छीक्रत्येत्यंः निर्विष्टं स्थापितं चत्तानसुद्वतं चत्रुपुटं येनं तथोत्तेन।

(१३७) विद्वत्य-विचर्च क्रता। दिवची:-द्रम्धुनिच्छी:।

(१३८) श्रीकरवर्षिभि:—सजबक्यै:। निखनै:—कच्छमिनि:। उन्निहै:— विकसितै:। समन्नै:—सच्है:। नीला-प्रापया। निवृति-सुखम्। चौणधनो- श्रीकरविष्वतादिसम्पिइहोनां। वहन्—धारयन्। धन्यः—श्राघ्यः। स्यात्रीक्कलात्—विसवितरणव्याजिन। नवेन्दुविश्रदानि—नवेन्दुर्दितीयाचन्द्रः तहत् विश्रदात्रि

ग्रुक्षाणि नवेन्द्रोरुपमानत्वात् स्त्वाणीत्यपि प्रतीयते। अस्थीनि—स्यालद्द्रश्कौकसानि। पद्माकरः,—पद्मोत्पादकः स्तिरोनरः। यदा श्रोकरविष्वातादिसम्बदो त् सन्ति तदा पद्माकरः सरोवरः सस्य स्थालद्द्रपाख्यस्थीन्यपि याचकेन्यो ददातीति स्

- (१४०) वज्ञ: —सितुवस्वनसमये वानरैरिति भेष: । गिरीत्यादि —गिरिषा मन्दराख्येन यत् मंथनं विलोड्नं तेन सुषितमपद्वतं सर्व्वसं यस्य स देवासुरैरिति । भेष: । परसीतित्यादि —परस्वात् भवोः पचच्छेत्तुरिन्द्रादित्यर्थः, भौतस्य सूपरस्व । भौनाकस्य रचायाम् । दीचितः —धतव्रतः क्षतिनस्य दृत्यर्थः ।
- (१४१) गुरुतागर्वे —श्रतिगभीरजललेन यद गुरुलं तस्य गर्वेसं । श्रन्यसात्— श्रपरजलाश्यात् । पोतस्थाः —श्रर्णवयानारोहिषः ।
- (१४२) कन्नोलेन—महातरक्षेण विज्ञिताः चृिलता ये द्ववदः प्रसारख्खाः तेषां प्रवाः कठोरा ये प्रहारालेः । मकराकर—हे हिंद्यज्ञक्वरिनख्य । प्रसरावितं रत्नाव्यवस्थानस्य सागरस्य तदानी रत्नाकरित विहाय मकराकराक्यन्ते सन्वीषतं समुचितमेव । मावर्मस्थाः—अवमानितानि मा कावीः । कीस्तुमेन—तन्नावा विष, वचःस्थितेष्ठसममणिविशेषेण । तव नाम—रत्नाकर इत्यर्थः ।
  - (१४३) वारां—जलानाम्। पूर्णी निलय:—ण्या्य श्राधारः। त्रणा—पत्र धनिलप्ता। ताम्यितिममकरं—ताम्यन्तः खिद्यमानाः तिमिमकरा यह त्रणास्ते सन्तम्। सुनि:—श्रमस्य:।
  - (१,४४) त्रजतः—विश्वसमीपं गच्छतः। पायीनिधे—हे समुद्र। चार्नाः—क्रमार्गतं तविति ग्रीयः । चावहेयाः—क्र्याः। न कटाचिदिनं विद्यारेरिव्ययः।
  - (१४६) धान्तीयः—चन्धकारसभूदः। निर्व्वान्ति सूर्व्यापनाः—सूर्धकान्तास्त्री मणयः निर्वेषाणतां सभन्ते। ये—पेचका प्रवर्थः। ध्वाङ्गमिर्याः—काकभयात्।
  - (१४८) इयं हि लीकिकी रीतियद वहासिष्ठति मुझय धावतीति। पत्र इ तहैपरीत्यमिति।
  - (१४२) यस इदयं नासि स कथं सहदयी भवतीति विरोधाभासः। वर्षः टरिहारसु छदरचिन्नापराञ्चखलादुव्रतमना इत्यर्थकरणात्।
    - (१५०) चन्तक:-यम:। चन्तकार्ल-चलुसमयम्। उत्तमर्थस-ऋषराहः

- (१५२) तेन—तेजीयसां तेजसा। तेजीयसां—तेज इति ग्रेष:। न—सन्त-मिति ग्रेष:। सिकता—वालुका; रवितेजसा तापिता इत्यर्थ:। \
  - (१५३) जहत्-परित्यजन्।
- (१५४) घवय:—सेवान्कागला वा। केवलकवय:-विद्यारिहताः कविता-लेखकाः। केवलं घीराः—विद्यासम्पन्नाः कवितारचनानिभन्नाः। कौराः—श्वक-पचिषः। वौराः पण्डितकवयः—थे जनाः पण्डिताः कवितारचनात्रक्तिसम्पन्नास त एव वौराः सर्वेषां जेतारः इत्यर्थः। घवमन्ता—घवमाननरकारी। गवयः—भोवत् पर्यविशेषः वानरविशेषो वा।
  - (१५५) कुश्लै:-दचै: श्रम्भचालनानिपुचैरित्यर्थ:।
- (१५७) षण:—चुद्र: घल इति यावत्। नितरां—सम्यक्। तक्कस्य—'चील' इति यस प्रसिक्तिः तस्य।
- (१५०) वीधयन्ति विज्ञापयन्ति । जीकानां जोकानां मध्ये, निर्दारणे प्रष्ठी ; जोकानां दर्शयन्तीति वा चन्त्रयः, वतं कर्षाण सन्वयनिवज्ञायां पष्ठी । चदातुः ज्ञानाः कपणस्य ।
  - (१६०) सदां—सत्तिकानाम्, कर्माण षष्ठी । सुदे—पानन्दाय।
  - (१६१) दशमी यह:--नवस्यी ग्रहेस्यो विखंचण इत्यर्थ:।
- (१६२) सिञ्जपुरुषो हि स्तमहिसा सब्ये पखाति, तन्तु न कोपि द्रिष्टुं महोतीति व
- (१६४) विद्वायकारी: प्रियासको सहसुक्तिकाखस इति विक्रमाङ्देवचरिते-ऽष्टादशसर्गे नियौतम्। "दन्तो विग्रापि चीई सदमेहे नित्यसव्ययोभाव" इति वङ्गदेशीय: पाठः; तत्र दन्ते नियुनसस्यासीति चर्मचादिलात् पन्। विग्रः—दी गावी यस्य सः। सदन्तः—स्त्रीपुरुषदप्रव्यक्तिद्यात्मकः। चन्ययोभावः—व्ययासाव-सन्पन्नः। तत्पुरुष.....वङ्गन्नीहिः—हे पुरुष तत् कर्म्म धार्य क्षद् येन चहं वङ्गनिहिः वङ्गधान्यसम्पन्नः स्थाम।
- (१६५) त्रुवली—ग्रहगीविका, 'टिक्टिकी' इति भाषा। चत्न्-प्रापान्। वृतातन्तुः—जर्पनाभजावम्।
- (१६६) विकसामि—पदा लया धनमादाय पागन्तव्यमिति मला द्रव्यामि ज्ञायर्थः । सङ्गोचम् उपैमि—पदापि नागतमिति दुःखमनुभवामीलर्थः ।
  - (१६७) ट्ये—खेदं प्राप्नोति। मिषकक्षविकतम्—मिषयुक्तं यत् कक्ष्यं

तेन वर्ज्जितम्। परम्—श्रत्यन्तम्। तथिकञ्जणवर्ज्जितम्—नथिकं सम्बयपातं, 'जाला' इति भाषा ; ज्ञणवर्ज्जितम् धान्यकणरहितम्।

(१६९) कर्णांचतं — स्रुतिसुखदम्। स्किरसं — कविवचनमाधुर्थम्। केल-वनं — क्रीडाकाननम्। क्रमेखकः — उर्ष्रः।

८१७०) सुनिष्णातः —सुनिपुणः, गैदान्तशास्त्राणां निखिलनिगूदतत्त्वविदिषः। सैनाकः —तदाख्यो गिरिः। स च पर्व्यतपत्तत्त्व्वेदनप्रवृत्तपुरन्दरभयात् ससुद्रं प्रिन् देशेकि पौराणिकौ वार्ताः। साईवं —ससुद्रे चिरमज्जनेनाष्यवयवश्शैषिख्यात् कोमललम्।

- (१७१) मित्रोदये—मितस्य सुद्धदः; पचि स्थासः। उदये—अस्युद्धतौ; परि 'प्रकाशि क्लानिं—मालिन्धम्। दोषागमी—दोपस्य श्रानिष्टस्य श्रागमे उपस्थितौ; पचि दोषा राष्ट्रः तस्या श्रागमे। सन्दन्धमात्रेश—सन्पर्कमात्रेशः। दहति—श्रानिष्टमाचरितः; पचि अस्वीकरोति।
- (१७२) श्राविष्कृतान् श्रन्थेक् ज्ञान् । कलयन्ति साभिनिवेशं प्रविष्ठि । तृथीं मीनमवलक्षेत्रयर्थः । दुयेतसः खलाः । नतु श्रत्भार्यो । रागान् अनुरागात् । नलो व्याधानां पचिवेधनश्ररविश्रेषः । सप्तानां नलानां समाहारः सप्तनलो ; निजा सप्तनलो ताम् ।
  - (१७३) भाषायहयसै:--श्राशाक्षमीरै: कवलीक्षतै:।
  - (१७४) दशपुचपुचिषी—दश्मि: पुचै: पुचनती, जीवदृशपुचनननी दल्ला ।
  - (१७८) रष्टिक्रता—विधाया। इति:—जीविका। प्राय:—वाहुल्येन।
  - (१७८) यते: व्रतानुरोधात्, सेवकस्य तु द्रव्याभावात् । पापधर्मजं पार्थकां— सेवकस्य पापजनितः यतेस्तु धर्मजनितः प्रमेदः ।
- (१८१) इरे:—घोटकस्य। "इरिरिन्द्रो इरिभां नुईरिर्विण ईरिर्म वत्। इरि सिंहो इरिमेंको द्वारेवांजी इरि: कपि:। इरिर्प गुईरिमीं वर्डरि: सोमी इरिवंस:। इरि: शुको हरि: सर्प: सर्पवणी इरि: खृत:"—कनेकार्थ धनिम खरी। स्पर्वा विवाद:। विदुषा—पण्डितेन सहैत्यर्थ:। तथाच—"समुद्रियन् सूर्तिमनार्थ्य सङ्गाहि वरं विरोधोऽपि समं महास्राक्ष:।"—इति किराते।
- (१८९) दारान्—अव दारअव्देन जचर्या दारगतक्ष्येजावृष्णाद्वितं वीध्यवम्।
  तच अपत्यजननानन्तरमेव नव्यतीति। यहा जन्यदानादानुरोधेन पत्नी पति परिवास
  उन्नसनीपे प्रायो वर्तत इति प्रसस्य दारहारकच्चम्।
- (१८४) याचकं प्रार्थनां कुर्व्वापं जनं खोक: चर्थिनं धनवनं वद्विं।

बस्ततः . चर्षयते दित चर्षां तम्। रचाकर्तारं जगलाखकं विष्णुं जनाईनं लोकपी इकं कथयति ; वस्तुतः जननामानमसुरम् चिह्नतवान्, जनैः चर्धते प्राच्यते दित वा जनाईनः तम्। संदारकं संदारकर्तारं देवच थियं मङ्गल-निदानं विक्तः वस्तुतः जगत्संदार एव थिवस्य कार्यम् । खोकः सुवि जगति निरङ्ग्यः निर्णेखः।

- (१८८) रसभावोद्घटा:-रसभावोत्क्रष्टा:। नवायन्ते-नवा दव पाचरिता।
- (१८०) नय:—नीति:। दात्त्यं—बहुपु कार्व्येषु पदुलम्। नावसीदितु—न १ दु:खमनुभव्रति।
  - (१२६) एतत् पूर्व्योक्तं विविधं दानं। "नपंसक्तनम्पंसकेनैकवमास्रात्यतर-स्वाम्" (पा १।२।६२) ; इति क्षीवलं पाचिकमिकलच । भक्तदानै: — सन्नदानै:।
  - (१२०) यथा काचिहालिका प्रांग्रहचात् पुष्पाणि चेतुमग्रक्षुवती दच्छेनाहत्व वलाद ग्रज्जाति तहदिति व्यन्यते ।
    - (१८८) चितनो यदि जन:--धुनं धनं धनमिति बदतीति श्रेषः।
    - (२०१) सतं मर्णं, नपुंसकी भावे जाः। असतायते असतायते आसर्ता।
    - (२०४) कुम्भोद्ववेन सुनिना —कुस्रजातेन स्टेविया श्रास्थेन इत्यर्थं:।
  - (२०५) म्रव्यवेश्यः न विद्यते व्ययो विषां तेश्यः क्रपणेश्य इत्यर्थः; पचे भव्यय-गव्देश्ययः। भर्णाम् — धनानिः; पचे भिष्ठियानिः। सङ्ख्यः — भनेकानिः, भव्य- व यान्यनेकार्यानीति स्वरणात्।

(२०६) चन्तरायो विम्नः तेन परियक्तः। दुर्द्दिनं—मेघाच्छन्नदिनं। "मेघाच्छन्ने-ऽिक दुर्द्दिनम्" इत्यमरः।

- (२०८) प्रपूर्वेव—प्रपूर्वा चिमनवस्त इपा एव तिष्ठतीति श्रेव:। प्रपूर्वेतं विद्ययोति तरनीत्यादिना। प्रथः स्थिताः—निस्वदेशवर्तिनः प्रवनता इत्ययः। तरनि—ज्ञानोपदेशेन संसारक्षेशं नानुभवन्ति। उपरिवर्तिनः—सर्यादां खङ्कवितु-कामाः। सज्जन्ति—ज्ञोनोपदेशं विना प्रधीगच्छन्ति; पर्व सुगमस्।
  - (२१०) अनामा अनामिका, अङ्गुरीयधारखोपयोगिनी अङ्गुली।
- (२१२) ब्रह्मन्—सगवन्। तिज्ञनसनां—विजिश्यो ब्राह्मणस्यो जन्म येषां, तेषाम् ब्राह्मणानामित्यर्थः।
- (२१५) ग्रहिन्छा:—मार्थापेच्या, "पश्चमी विभन्ने" इति विभन्ननिर्द्धारे. पश्चमी। कीसुभ:—समुद्रमत्यनजातलात् लच्चाः सोदरलं कीसुभसः।

- (२१६) यत् खलामपि धर्म लम्यते तदेव बहु मन्यते दूर्चार्धः ।
- (२१०) सूधतां चपाणां पर्वतानाच तुष्टिकरी। एकधर्माणी एक: प्रभिन्न: घर्म: सूचतुष्टिकरत्वरूपो ययोसी। "धर्मादिनच् केवबात्" (पा ध्राधार्यः) इति वच्चत्रीची समाजानाः प्रनिच्प्रत्ययसेनैव नान्तत्वं। तयोः करीन्द्रस्य रेफस्य कवीन्द्रस्य वकारस्य भेदः पार्थकां; पक्ते रवय रवय ती तयोः इति एकश्रेष रवै कच्छत्वरी तयोभेदः।
- (२१८) यथा कस्यायित् कुरङ्गद्यिताया चितं निवतं निष्मार्ड्ज्योरन्तरः मासाय नातिचिरमुत्पद्वते स्थातं तदत् सुकवितापि नेयायिकवैयाकरण्याः स्रूवः । इस्तावजीतान् परिदरन्ती नास्पदं जर्स्यं ग्रज्ञोति सुधीसमाजिषु ।
  - (२१८) साधुसमीप स्रोतः असाधुसमीप च शोल इति भावः।
  - (२२४) द्वषीकावी-दन्द्रियसमूहे। दूने-दु:खिते।
  - (२२७) सारमेयाः कुकुराः । एषी इरिणी । शावकैः शिग्रमिः ।
- (२२८) संसारे शवने—संसारतपश्रव्यायां अविद्यासयों नावासयों निद्रां बन्धा है चित्त लं विष्वितं सत् ईमान् पूर्वीक्तान् वहविधान् खन्नान् पश्चित ।
- (२२८) नि:सारपदवी नि:स्र्यमार्ग:; बहिर्गमनपथ इत्वर्थ:। द्वीयसी मतीव दूरवर्तिनी । पनारा — मध्ये। मदिरेचणा — कामिनी।
- (२३१)ः भयनं —खाद्यद्रव्यम्। वसनं —वस्त्रम्। मे मे कुर्वाणम् सम सम इति कुर्वाणम्; पचे मे मे दत्याकारं ध्वनिं कुर्वाणम्। कालहकः — काल एव हकः व्याप्तः। पुरुषाजम् —पुरुष एव भजः क्षागः तम्।
  - (२३२) रामेण लरखेषि सीता दियताऽस्दिखन्यः।
- (२३३) यानिद्वपद्या कन्यया लसन् विराजमान: कच्छी यस्य। मन एव स्थाबी पावं तत्र मिलन्ती करी यस्य। विपुरारिपुरद्वारि--- श्विवग्रहद्दारे।
- (२३४) पुन:पुन: वारंवारम् । खरुन्निधं खनिकटम् । सन्दकन्दुकवर् नीचकन्दुकवर् वरः सत्योः यमस्य क्रीडनकं क्रीड्रार्थवस्त ।
- (२३५) निदाध:—छत्तापः। "निदाधी ग्रीमकाखि स्वादुमस्वेदास्तुनीर्रि" इति मेदिनी। चर्च-समर्था।
- (२३६) विविक्तिस्तः—देवताये विविद्येष किस्तः उपस्थापितः मैवः वर्षा यूर्षि शिरसि ससं उत्सर्जनाये प्रदत्तं दृष्टीचतायं सुदा पानन्देन पत्ति खादित।
  - (२३७) पर्येणायि-परिचीता। परिपृष्यंकात् नीधाती: कर्याण वृङ्

जनकस्य—मिथिलाधिपती: ; पचे पितु:। चनवंशनन्त्रन:—चनस्य दशर्थिपतुर्वेशे जन्म यस्य तस्य ; पचे कागवंशनातस्य ।

- (२३६) उपनेवस्, उपचत्तः 'चश्मा' इति भाषा।
- (२४१) खजनमं निजपितरं सगम् ; बेसूर्याः सगनाभिजातलात्।
- (२४२) जीवनदानै: जन्नदानै: ; परो निजप्रायदानै: । तर्षांमधें तर्षसृष्या तज्जनित: अमर्थ: असहिष्यता तम् ।
  - (२४४) चोषयन्ती—असीति ग्रेष:।
- (२४५) दाविंगदिति—दाविंगत् दश्रना दना त एव देविष: श्रवः तैषां मध्ये। दश्रनैजिहा दश्यते दति तैषा देविलम्। श्रिचितमिति पिजन्तभयोगः। सञ्चारकौशलम्—श्रवमध्ये विचरणनैपुख्यम्।
  - (२४६) गमनम्-प्राप्तिः आगमनमिलार्थः।

N

- (२४७) सब्वें ते न्यायं किन्तु गुझया कनकतुकना न ते न्याया इति ।
- (२४८) कोः टिइरुख—कोटिरस्मागः तसा इयं तसः; पचे दिकोटिर्धस्यक-धनसः। सद्वंश्रजं—उत्तमविग्रजातम्; पचे उत्तमकुलसभूतम्। नतं— यवनतं। भसद्वंश्य—निक्रष्टविगूत्पत्रः; पचे दुष्कुलप्रभवः। वसः श्रत्यं तस्य लामाभिग्रङ्या तप्राप्ताशया स्वयः; पचे जचर्मस्यक्षमनलाभाशया।
- (२५०) पयोधरपदं नेघलम्। ज्वलनस्य स्वीत्पादकस्य वद्गे : ? स्वन्धु- जनम् चनलादेव धूमोत्पत्तेरिति भावः।

(२५१) चनन्तः—विषाः; पचे चर्सखा जनाः। पुनर्भवः—पुनर्जन्यः, पचे नखः। नखरञ्जनी—'नक्नृ' इति भाषा ।°

(२५२) सूसुरा: ब्राह्मथा: सूर्य: पिष्डताय तै: सेवितन्। नहिः सेवितलात् नहार्त्तं नस्तस्य प्रकटितम्।

(२५३) प्रतारणाय-प्रकर्षेण नदादिः पारनयनायः पचे प्रवस्त्रनाय। दारुणा-काष्ठेन करणेनः पचे निष्ठुरा (तिज्ञाविश्रवणम्)।

(२५४) स्ट्रेड:-तैलं ; पचे चासितः। पातं-सव्यातं ; पचे चाधारः।

(२५५) विषम्—श्रुतम्। १ अविगीतं—दुरन्तम्, समाध्यमिति यावत्। शर्षा-वतं—ग्रहीतात्र्यम्। दखयति—पीइयति।

(२५६) सदगुण:—उत्तमगुणविशिष्टः ; पचे सृतवदः। रंशोइवः—विणूत्पन्नः ; पचे सत्कुलजातः।

- ्(२५०) रसनेन—जिल्लया। "रसनं ध्वनिते खादे रसजारासयोरिष।"— इति इसचन्द्रः। एड्:—विधरः। "खादेडे विधरः।"—इति: घमरः। घवनाटः— चिपिटनासः। "घवटीटोऽवनाटयावसटो नतनासिर्वः।"—इत्यमरः।
- (२५८) (क) पाकोपित:—सर्धक् क्रोधित:। सधुरं हि—सिष्टवचनमेर। रौति—व्रवीति। छद्गिरते—छद्गिरति। ('शात्मनेपदिमच्छिन्त परसीपदिनां क्वचित्" इति भात्मनेपदम्।—इति संचित्तसार:।
- ्रेख) साधुरिव—प्रक्रात्या साधुरित्यर्थः। सधुरं हि—सधुरमेव। "श्रतीत हि गुणान् सर्व्यान् खभावो सूर्षिं वर्त्तते" इति भावः।

# **ढतीय-प्रवाहः**।

## विषय-सूची।

| विषय:           | ·    | ag- as w | ञ्चोकाङ्गः    |
|-----------------|------|----------|---------------|
| देवता-तरङ्गः    | ,    | 1        | 8-880         |
| परब्रह्म        | ?    |          | <b>%</b> —8   |
| ब्रह्मा         |      |          | . પ્          |
| • "सरस्रती      |      |          | •             |
| वीणा            | ***  |          |               |
| संस्कृत-भाषा    | •••  | ***      | <b>u</b>      |
| विष्णु:         | •••  | •••      | ٥- १२         |
| विषाजीला ु      |      | •••      | ?=            |
| बची:            |      | •••      | 83            |
| लच्ची-चरित्रम्  |      | •••      | 64-60         |
| रामचन्द्रः      | •••  | 100      | 8=-85 ·       |
| सीता            |      | •••      | २०-२३         |
| दग्रय:          | °    | •••      | 98            |
| <b>इन्</b> मान् | •    |          | ₹४            |
| रावयः           |      |          | . 46          |
| त्रहत्या '      |      | •••      | र०            |
| ेश्रगस्य:       | **   | •••      | १८            |
| क्राच्या:       |      | •••      | <b>२८</b> —३० |
| वालगोपालः '     | . 1: |          | . ₹१          |
| क्ष चानी चा     | •••  |          | ३२            |
| भुरंखी          |      |          | इंड्-इंड      |
| - नूपुरम्       |      | ***      | रूप रूप       |

| विषय:                           | THOUNT   |     | ञ्चोकाङ्गः    |
|---------------------------------|----------|-----|---------------|
| हरिनामकीर्त्तनस्य-सदङ्गः        | And Last | *** | ₹€            |
| क्रणविरहे गोकुवावस्था           |          |     | ₹0-₹⊏         |
| ्रराधिका, न                     | P        | *** | <b>88-3</b> 5 |
| गोपी                            | 5        |     | 84            |
| नन्द;                           |          | ••• | 8€            |
| <sup>6</sup> यशोदा <sup>°</sup> | •••      |     | 89            |
| द्रीपदी                         | •••      | ••• | श्रद          |
| दशावतारा:                       |          | ••• | 38            |
| ्रिव:                           | •••      |     | ५०—५२         |
| चिवलीला <u>चिवलीला</u>          | •••      | •   | ¥≨—€° '       |
| ्र पार्वती                      | •••      | ••• | €१—€4         |
| <b>यक्तिलीला</b>                | •••      | *** | <b>e</b> e—00 |
| गङ्गा                           | •••      | 441 | ee—5e.        |
| गङ्गाजीजा                       |          | 411 | <i>9</i> ¢    |
| गणिश:                           | •••      | *** | 30            |
| कार्त्तिकेय:                    | м.       | 444 | . ರಂ          |
| <b>मही</b>                      | •••      |     | <b>E</b> {    |
| तीर्थ-महिमा                     | ***      | ••• | <b>c</b> 2—c8 |
| वाशी                            | •••      | 400 | - 26-26       |
| वृन्दावन-वाराणस्वी              |          | 501 | <b>E8</b>     |
| मृत्ति-समष्टिः                  |          |     | E4-E8         |
| मूर्त्तिवयम्                    | ***      |     | - EX          |
| रामक्षण-मूर्तिः                 |          | *** | = = =         |
| इरिइर-मूर्तिः                   |          |     | 20-25         |

| ं विषय:                                 |          | 1000                                   | ञ्चोकाङ्गः    |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
| अर्द्धनारीयर-सूर्त्तः                   |          | TE CHEST                               |               |
| गौरीशौरि-मूर्त्तः                       |          |                                        | ٤٠            |
| श्रश्नोत्तराणि                          | 0        | •                                      | દશ            |
| (१) क्षणचन्द्रावली-प्रश्नोत्तराणि       | 0        | 6                                      | .च—११७        |
|                                         | *        |                                        | 53            |
| (२) क्रणानन्द-प्रश्नोत्तराणि            |          |                                        | <b>53</b> c   |
| (३) क्षण्ययणीदा-प्रश्नोत्तराणि          |          | ***                                    | ८४—८४         |
| (४) कृष्णसत्यभामा-प्रश्नीत्तराणि        | 44       |                                        | . <€          |
| (५) दुर्गाकार्त्तिकेय-प्रश्नोत्तराणि    | Art Line | The special                            | <b>e</b> 3    |
| (६) दुर्गागविश्वकार्त्तिक्य-प्रश्नोत्तर | तिथि     | 6                                      | रू            |
| (७) विवासन-प्रश्नोत्तराणि               | 163      | ten mila                               | ે રદ          |
| (प) राघाक्रण-प्रश्नोत्तराणि             | and      |                                        | 100-105       |
| (१) राधागोपाङ्गना-प्रयोत्तराणि          | . 0      |                                        | १०३           |
| (१०) रामखचाय-प्रयोत्तरायि               |          |                                        | 108—10H       |
| , (११) रावणाङ्गद-प्रश्नोत्तराणि         |          |                                        | 0 80€         |
| (१२) लच्चीनारायय-प्रश्नोत्तराष्         |          |                                        |               |
| (१३) जच्मीपार्वती-प्रश्नोत्तराणि        |          |                                        | 201-00        |
|                                         | 4.       |                                        | 105-160       |
| (१४) विश्वसागर-प्रयोत्तराणि             |          | ************************************** | 188           |
| (१५) सीतारावण-प्रश्नोत्तराणि            |          | 9                                      | 788           |
| (१६) इरपार्वती-प्रश्नोत्तराणि           | ***      |                                        | १३—११७        |
| जीव-तरङ्गः                              |          | 885                                    | — <b>२</b> 04 |
| राजा ° · · · • . · ·                    |          | 1913                                   |               |
| रानसभा '''                              | •        | 1012                                   | . ११८         |
|                                         |          |                                        | ११ट           |
| मन्त्री 🔐 🔐                             |          | *** / ***/                             | १२०           |
| साघारणराज-सुति:                         | TO THE   | १२१                                    | १२६           |

| विष        | त्रय:          |       |             | ञ्जोकाङ्ग:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशिष्टराज |                | •••   |             | 289-059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | टु-राजगणः      | •••   |             | 259-625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | इ.<br>इ.मीर्म: | 0     |             | १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | चिद्र:         | ·i·   |             | १२६—१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गङ्ग       | ागोविन्दः      | •••   | e die Arch  | १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| े नन्द     | कुमारः         | ***   |             | १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नवा        | ज्ञणः          | wee   |             | १३३—१३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रता      | पादित्य:       | . 505 | The same of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| राज        | सिंह:          | •••   | in the last | 15€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वर्द्ध     | मान-राजः       | ***   | 100//       | . १३७—१३=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वीर        | (बल:           | ***   | •           | १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (ख) सुस    | लमान-नवावरं    | ण:    |             | . 680-685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भार भार    | टीवर्द्धिः     | ****  | ••          | . 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ं सिर      | <b>ाजदीला</b>  | •••   |             | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (ग) मोग    | ाल-सम्बाड्गणः  | •••   |             | 283-885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वाव        | rc:            |       | ••          | १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| चा         | कवर:           | ***   |             | . १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सैर        | सार:           | ***   | ••          | . 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| লা         | हाङ्गीर:       | ***   |             | १४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सार        | ग्राहानः       | 400   | •••         | \$84—\$80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दार        | T .            | ***   | ,           | . 185—188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कवि-समर्गि | <b>ਦ</b> :     | •••   | •••         | . १५०—१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विशिष्ट    | :-कवि:         | •••   | •••         | 0.011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कार्रि     | जेदास:         |       | •           | OH 9 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                |       | ART ART     | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विषय:           |       |     |     | स्रोकाङ्गः                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|-----|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दखी             |       |     | ••• | • १४८-१४८                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पख्डितराज-जगन्न | ाय: • | . , |     | १६०                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाणिनि:         |       |     |     | 161                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाणभट्ट:        |       | . 0 | ••• | 162-163                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भवभूति:         | •     | •   |     | 368                         |
| •.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भारवि:          |       |     | ••• | रदम                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माघ:            | 10 A  |     |     | 166-160                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मातङ्गदिवाकरः   | 14 25 |     |     | १६८                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सुरारि:         |       |     | ••• | 144                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यशोवर्मा        |       |     |     | 300                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वाजीिक:         | •     |     |     | 101-105                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विकटनितम्बा     |       |     |     | \$ 100 E                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यासः          |       |     |     | 809                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रीहर्ष:       |       |     |     | o los                       |
| जन्तु-व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र्गः            | 0.    | •   | ••• | १७६२०५                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | খশ্ব:           |       |     |     | \$0e-100                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दक्षिण:         |       |     |     | ् १७८                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चष्ट्र:         |       | 1   |     | 301                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वावः            |       |     |     | \$20-\$2 <b>\$</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कोकिलः •        |       |     |     | १८२—१८३                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चक्रवाकः 2      | 2 6   |     |     | <b>∫</b> ∠28                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चक्रवाकी        |       |     |     | १८५                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चातकः           |       |     |     | \$ <i>⊏</i> €—\$ <i>⊏</i> 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धेनुः           | •     |     |     | १घत                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वक:             |       |     |     | १८२                         |
| The second secon |                 |       |     |     |                             |

| ्रिकार विषय:              | स्रोकाङ्गः    |
|---------------------------|---------------|
| Ha:                       | १६०           |
| भनरः • भ १८               | १—१८२         |
| मत्यरङ:                   | १८३           |
| मश्वः                     | 83.5          |
| , राष्ट्र महिष: ०००       | १८५           |
| ्राध्यः राघवः             | १८६           |
| ्राह्म ।                  | 638           |
| प्रपार:                   | १८८           |
| युक्त:                    | 338           |
| सर्पः सर्पः               | 200           |
| 10 €                      | 708           |
| इंस: ३०                   | <b>२—२</b> ०३ |
| हती २०                    | 8—२०५         |
| चित्रत्-तरङ्गः २०६-       | — <b>२</b> २६ |
| सामान्य-द्वर्चः ••• •••   | २०६           |
| षाद्य:                    |               |
|                           | २०७           |
|                           | E             |
| कल्पहच                    | 460           |
| चन्द्रन:                  | २११           |
|                           | २—२१३         |
| ताम्बूलम्                 | 258           |
|                           |               |
| वाब:                      | रश्प्र        |
| ताल: ट्रियम्<br>प्रस्तुर: |               |

|         | विषय:          |     |   |      |       |         | 1000           | वोकाङ्गः      |
|---------|----------------|-----|---|------|-------|---------|----------------|---------------|
|         | निग्व:         | *** |   |      |       | -       |                | २१८           |
|         | पद्मम्         | .,  | , | •••  | 10.00 |         | - 226          |               |
|         | पलाख:          |     |   | •••  |       | : 12/12 | 1 4 7 10 4     | े १११         |
| 100     | वदरी           |     |   | •••  | 0     |         | Service !      | ररर           |
|         | मन्दार:        |     |   | •••  |       | e nage  | THE RESIDENCE  | 228           |
|         | ॰्यालि:        |     |   | •••  |       |         | and the        | रर्ध          |
|         | <b>याचालि:</b> |     |   | •••  |       | •••     | the second     | • २२६         |
| क्रमानी | নি-লব্দ্ন      |     |   | •••  | est.  | 1000    | <b>२ २७</b> -  | _ <b>२</b> ५३ |
|         | and on         |     |   |      |       |         |                | 144           |
| (क)     | पर्वत:         |     |   | •••  |       | •••     | २२७-           | -ऱ्३२         |
|         | मन्दर:         | 9   |   | o    |       | •••     | 178            | २२७           |
|         | मलय:           |     |   | •••  |       |         |                | . 552         |
|         | मेनाक:         |     |   |      | ***   |         |                | र १९ ट        |
|         | विन्धः         |     |   | •••  |       | 000     | •              | २३०           |
|         | सुमेक:         |     |   | •••  | ,,,   |         | ra coles       | . २३१         |
|         | हिमालय:        |     |   | 0    |       |         |                | रहर           |
| (_)     |                |     |   |      | ***   | 190     | Halle          |               |
| (ख)     | जलाग्रय        | ı:  |   | 1    |       |         | २३३−           | -             |
|         | कूप:           |     |   | •••  |       |         | •              | . ४३३         |
|         | तड़ाग:         |     |   | •••  |       | •••     | - 1 To 1 To 1  | 258           |
|         | सागर:          | •   |   | •••  |       |         | Complete State | २३५           |
| (ग)     | ऋतुः           |     |   | •••  |       | ***     | . २३६-         | -388          |
|         | यीम:           | •   | 0 | f.s. |       |         | A consta       | ₹₹€           |
|         | ्वर्षाः        |     |   | ***  |       | •••     |                | २३७           |
| •       | <b>भरत्</b>    |     |   | 000  | *     |         |                | २३८           |
|         | इसन्तः         |     |   | ***  | 100   |         |                | २१ट           |

|      |     | श्लोकाङ्क: |
|------|-----|------------|
|      |     | . 780      |
| .,   | •   | . २८१      |
| •••  | ••  | . २४२—२४६  |
| 0.00 | 600 | 787        |
| •••  |     | 783        |
| •    |     | 885        |
| -    |     | रश्यू      |
| 484  |     | ₹8€        |
|      |     | २४७—२५३    |
| •••  |     | <b>₹80</b> |
| ***  |     | रश्रद      |
| :    |     |            |
|      |     | २४६—२५०    |
| •••  |     | २५१—२५३    |
| •••  | ••• | २५४—३५७    |
| •••  | ••• | २५४३१२     |
| •••  | ••• | र पू छ     |
|      |     | रप्र       |
|      |     | २५€        |
| •••  | ••• | २५७—२५८    |
| •••  |     | 385        |
| -    | *** | २६०२६१     |
| •••  |     | रहर        |
|      |     | ₹€₹        |
| •••  |     | ₹€8        |
|      |     |            |

| विषय:                 |      |        |          | स्रोकाङ्गः  |
|-----------------------|------|--------|----------|-------------|
| क्षपण-निन्दा          | •••  |        | 1        | २६५—२६७     |
| ग्टह्मविशेष-निन्दा    | 3    |        |          | २६=-३६१     |
| जामाव-निन्दा          | •••  | . 0    |          | २७०२७१      |
| टीकाकार-निन्दा        | •••  | 0      | •••      | र७र         |
| दारिद्रा-निन्दा       | ·    |        | ***      | २०३—१८१     |
| ॰ दुर्जन-निन्दा       | •••  |        |          | २८२—२८७     |
| द्विपत्नीक-निन्दा     | •••  |        |          | . २६८       |
| धनि-निन्दा            |      | 11.    | ol.      | २८६-३०१     |
| निर्गुण-निन्दा        | •••  |        |          | <b>३</b> ०२ |
| निर्वेज्ज-निन्दा      |      |        | din h    | 1404        |
| नीच-निन्दा            |      | 100    | -4       | इ०४         |
| परिजन-निन्दा          | •••  |        |          | इ०५         |
| पुन्न-निन्दा          | •••  |        | •••      | ₹0€         |
| भिचा-निन्दा           | •••  |        |          | २०७३०८ ०    |
| मद्यपान-निन्दा        | g.:. | 100    | et va    | . ३०६       |
| सूर्ख-निन्दा          | •••  |        |          | ₹१०─₹११     |
| बोभ-निन्दा            | •••  |        |          | . इ१इ       |
| (ख) प्रशंसा-तरङ्गः    | •••  |        | •••₹     | १३—ं३५७     |
| • उद्गटकविता-्प्रणंसा | •••  |        | :        | ₹₹₹—₹₹€     |
| चदाम-प्रशंसा          | •••  |        | •••      | <b>७१</b> ७ |
| गुरुज-प्रशंसा,        | ***  |        | •••      | ३१८         |
| ग्टिस-प्रशंसा         | P :  |        | A mining | . ११६       |
| -कान्न-प्रशंसा        | •••  | 219    |          | ३२०         |
| तेजखि-प्रशंसा         | ***  | 120 -1 | •••      | <b>३</b> २१ |
| ऱ्या-प्रशंसा          | •••  | Harris |          | <b>३</b> १२ |

| विषय:                 |         |       |     | श्लोकाङ्गः       |
|-----------------------|---------|-------|-----|------------------|
| दात-प्रश्ंसा          | •••     | . ,   |     | ३२३—३२४          |
| दान्पत्यप्रेम-प्रशंसा | •••     |       | ••• | <b>३</b> २५      |
| दु:ख-प्रयंसा          | •••     | A. A. |     | ३२६              |
| धन-प्रशंसा            | •••     | FUE!  |     | ३२७              |
| धनि-प्रशंसा           | ***     |       | 7   | <b>३२</b> ८      |
| धर्म-प्रशंसा          | •••     |       |     | ३२८—३३०          |
| पिख्त-प्रशंसा         | •••     |       |     | ३३१—३३२          |
| परीपकार-प्रशंसा       | •••     | 100   | ••• | <b>१</b> ३१      |
| प्रेस-प्रशंसा         |         | 24    |     | ३३४—३३५          |
| ब्रह्मतेज:-प्रशंसा    | •••     |       | la. | ₹₹€              |
| भित्त-प्रशंसा         | •••     |       | ••• | . 2201           |
| मनस्ति-प्रशंसा        | · · · · |       |     | ३३८              |
| महत्त-गृशं वा         | -       |       | A   | 355              |
| मीन-प्रशंसा           |         |       |     | ₹80—≠88          |
| विद्या-प्रशंसा        | •••     |       | ••• | इ8इ              |
| खरूपनिरूपण-प्रशंसा    | •••     |       |     | · \$8₹           |
| सहाय-प्रशंसा          |         |       | ter | ३४४—३४५          |
| सुकवि-प्रश्नंता       | •••     |       | ••• | ₹8€₹8=           |
| सुजन-प्रशंसा          | •••     |       |     | ३४६—३५०          |
| सुपुच-प्रशंसा         | •••     |       | 7.  | ३५१—३५३          |
| सुवंश-प्रश्ंसा        | ***     |       | ,,  |                  |
| सुसंसर्ग-प्रशंसा      | -11     |       | +   | ३५५—३५६          |
| खानमहिम-प्रशंसा       | ***     |       | ••• | <b>इंग्र</b> क   |
| रस-तरङ्गः             | •••     |       | ş   | भूद—३ <i>७</i> द |
| (१) शृङ्गार-रसः       | • • • • |       | ••• | ३५८              |

| ं विषय:            |               |     | स्रोकाङ्गः          |
|--------------------|---------------|-----|---------------------|
| (२) वीर-रस:        |               | ••• | , इंदर—इंद <b>०</b> |
| (३) कर्ण-रसः       | ••• 0         | ••• | ₹€१—₹€₹             |
| (४) ग्रह्मत-रसः    | ••• 0         | **  |                     |
|                    |               |     | ₹€₹                 |
| (५) हास्य-रसः      |               |     | ₹€8                 |
| (६) भयानक-रसः      |               |     | ३६५                 |
| (७) बीभत्स-रसः     | •••           | *** | *₹६६                |
| (८) रीट्र-रसः      |               | ••• | ३६०                 |
| (८) शान्त-रसः      | ·ve andre     | ••• | ३६८३७८              |
| श्रनित्यता न       | a             | ••• | ₹€⊏                 |
| चनुताप:            |               | ••• | . 146               |
| वर्मफलम्           |               | ••• | \$00- <b>=0</b> \$  |
| कालचरिवम्          |               | ••• | • ३७२               |
| दैववलम्            |               | •   | \$0\$               |
| प्रार्थना          | <b></b>       | ••• | <b>३०</b> ६—80€     |
| विषय-त्रणा         | •••           |     | र्०० इ              |
| वैराग्यम्          |               | ••• | , ३७८               |
| विविध-तरङ्गः       |               |     | \$95-860            |
| प्रथम-बिन्दुः 🤔 .  |               | ••• | 305                 |
| प्राचीन-धिलाबिपि:  | •••           | ••• | ३७८—३८२             |
| (१) पुरीधामस्य-जगद | ार्थमन्दिरम्  | ••• | ३७८                 |
| (२) काशीधामस्य-भव  | ानीखरमन्दिरम् | ••• | र्ट०                |
| े(३) वड़नगरख-गोपा  | तमन्दिरम्     | ••• | इप्र                |

| विषय:                  |                      |     | श्वाकाङ्गः      |
|------------------------|----------------------|-----|-----------------|
| (४) गङ्गावीसग्रामस्य-  | <b>हरिहरमन्दिरम्</b> | ••• | श्रदर           |
| 'दितीय-बिन्दुः         |                      | ••• | <b>á</b> 左á─áて。 |
|                        |                      | ••• | ३८३             |
| (२) कूट-कविता          | ·                    | ••• | ३८४             |
|                        | •••                  | ••• | ३८५—३८७         |
| (४) चित्र-कविता        |                      |     | इट्ट            |
| (५) प्रहेलिका-कविता    | [                    | ••• | इद्र            |
| (६) समस्यापूरण-करि     |                      | ••• | ₹८०             |
| व्हतोय-बिन्दुः         |                      | ••• | ₹८१-8१0         |
| कलिकाता-'संस्कृत-कलिज  | '-:निराक्तति-प्रसावः | ••• | ₹८१             |
| क्रमः                  |                      | ••• | ३८२─३८३         |
| क्लम् "                | •••                  | ••• | ३८४             |
| तमाखुः                 |                      | ••• | ३८५             |
| तुबादखः                | ••                   | *** | ₹€€             |
| <b>नसम्</b>            | ***                  | ••• | ₹८७             |
| प्रदीपः ु              | ***                  | ••• | ३१८             |
| मध्यस्य:               | -                    | ••• | <b>३</b> १८     |
| सूर्ख-पिखत-पार्थकाम्   | •••                  |     | 800             |
| साचारण-नौतिः           |                      | ••• | \$08—80€        |
| सुजन-दुर्जन-पार्थक्यम् |                      | ••• | 608—808         |
| -स्तमा वाख्यानम्       |                      | ••• | ४०६—२०६         |
| खर्णकार:               | •••                  | *** | , 860           |

# हतीय-प्रवाहः।

# स्रोक-सूची।

| श्रीकादांगः .                  | स्रोकाङ: | श्रीकादामः                         | साकादः |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|--------|
| (স্ব)                          |          | चर्डं दानववैरिया गिरिजया           | १३७    |
| अगस्यवंश्रसभूता वयं वातापि     | १३४      | अलं हिमानीपरिदीर्णगाचः (ख)         | 580    |
| अक्षचीियश्याक्षेन्दुसियते (स)  | ₹७€      | चल्पीयसेव पयसा यः                  |        |
| चङ्गुल्या कः कपाटे प्रेहरति    | .a ee    | षव्याद वः करणीरणी (क) (ख)          |        |
| अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहरपरो   | १७४      | ब्रमाधुः साधुर्वाभवति              |        |
| अतुं वाञ्छति वाहनं गणपते       | ¥₹       | श्रसी गच्छिस गच्छ वर्त्मान तव      |        |
| त्रत्यसम्बोपरि तुङ्गवचात्      | 58%      | वसं गते भाखति नामकारान्            |        |
| अध्वन्यध्वनि भूकहः फलस्तो      | २१५      | चसं गतोऽयमरविन्दवनैकवन्धु 🐱        |        |
| अनुक्लभावमथवा प्रतिमूललं       | 58≥      | चस्याने पतितः स उद्गटरसो           |        |
| चनुसरति करिकपोलं समरः          | १८२      | अविमन् संस्कृतपाठसग्रसरसि (क       |        |
| अपसर परसत दूरं गोष्ठीयं        | १८१      | चही प्रभावी वाग्देव्या यन्त्रातङ्ग |        |
| अपसर मधुकर दूरं परिमलवडु       | बी १८१   | यहीं से सीभागंत्र मम च             |        |
| श्रव्धिं गोष्यदवत् पविं धवसवत् | ३६७      | (पा)                               |        |
| यमी पुरस्थाः सक्तवाः सुनिद्रित | г: ३५    | चाक्षंत्रिय गां वसत्रिय खुरी       |        |
| अमिखन्नदाने विद्वगर्खेल एष     | 388      | भागच्छति यदा लचीर्नारिकेल          |        |
| षयतं मध्रं सम्यक् (२ ख)        | . १८१    | श्राचचार्रे तव किमदातनीमवस्थां     |        |
| अन्तुजमन्दुनि जातं क्रचिदपि    | 99       | त्रादाय मासमिखलं सनवर्जनङ्गा       |        |
| वर्षान् विचिदुपासते क्रपणवद    | ३४०      | ं भाषाणियस्यादितप्रणयिनी           | . •    |

| श्रीकाद्यांगः                     | स्रो  | कांद्धः | स्रोकाद्यांगः                   | 7    | ी का द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------|---------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चारमागुवीं चयिषीं क्रमिण          |       | ४०५     | ( <b>ए</b> )                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रालिवर्द्दिनवावमप्यय नवदीपे     | •••   | १४०     | एका भार्या प्रक्रतिमुखरा        | •••  | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भाविष्कृतैर्दं शसुजैर्दं शदिर्    | •••   | 60      | एकोत्पत्ती प्रक्रतिधवली सुन्दरी | •••  | २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·आ <b>आजताच्छेदनमन्तरे</b> ण      | •••   | र48     | एकोऽयं पृथिवीपति: चितितली       | •••  | ₹₹8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्रासिचा पर्व्वतकुलं तृपनीयातप्तं | •••   | २५१     | एषा ते इर का सुगावि कतमा        | •••  | ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चाह्यीह्य सूर्चा द्वतमनुंपि्वत    | r: -  | १दद     | (ची)                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चाहारे वड़वानलय शयने यः           |       | २६०     | श्रीदार्थं सुवनववेऽपि विदितं    | •••  | २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्राह्मानेषु ग्टहीतमीननियमः       | •••   | र६१     | ( वा )                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (₹)                               |       |         | कः कर्णारिपिता किमिच्छित        | (क)  | ३८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दूत्रचे चक्रवाकं वचनमनुदिः        | i     | १३६     | कन्याप्रसूतस्य घनुःप्रसङ्गाद    | (वा) | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इन्दु: क क च सागर: क च            | रवि:  | 855     | कमलदीहरयन्द्रः पूर्ववन्द्रसतीवि | विम् | २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इप्टं कार्त्तिकदर्शनैय गुवितं व   | द्रेष | ₹ ¥     | कम्पं चम्पक सुख याचकगणैः        | •••  | २१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • इष्टं खाबखसंयुतं खखयमव्यक्त     |       | इष्€    | करैरिवात्युगैः प्रतपति रघूनां   | •••  | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| द्रष्टं वाणगुणं सुखेन सहितं       | •••   | इंट्र   | कर्णाटं देहि कर्णाधिकविधिविधि   | हेत  | १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (a)                               |       |         | कप्रधूबीरचितालबालः              | •••  | २२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उचैरेष तर: फलच विपुलं             |       |         | कल्पडचो न जानाति न ददाति        | •••  | १२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • उत्कृत्य ज्वलितां श्वात् कथ     |       |         | कवयः कालिदासाद्याः कवयो         |      | १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चल्वृष्टमध्यमजघन्यजनेषु मैती      |       |         | कावयति पण्डितराजि कावयन्यन्ये   | ऽपि  | १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ् उत्तिष्ठचषमेकमुद्दह संखे दा     |       |         | वविर्वाक्पतिराज्यीभवभूत्यादि    | •••  | 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चतुङ्गैसार्काः विमिभरिखवैः        |       | २१६     | कवीन्डुं नीमि वादीकां यस        |      | १७र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जत्पुन्नेन्दीवराची                |       | 35      | कष्ठं दृष्टं लया नी जननि        | •••  | <b>6</b> ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उभात धुत्तं तक्षेन्दुनिवासयो      |       |         | वास्तं वालिर.नृड्वी             | •••  | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - उपमा कालिदासस्य भारवे           |       |         | वास्तं ब्रह्मनपूर्वः कच तव वर   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उपादाता यावन्न भवति गुणान         |       |         | कर्लं भो: कविरिक्ष तत् किसु     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उभी पची गुक्की सुवि वियति         | ***   | 240     | जाने भी निश्चि केशवः शिवस्थि    |      | No. of Contract of |

| . स्रोकायांथः स्रोकादः                   | श्रीकादांग: श्रीकाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कस्तां शिरसि निधत्ते को वा ३८४           | ं.चारं वारि न चिन्तितं न गणिता १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कस्वायिद् वाचि कैयिव्रनु यदि १४४         | चितीयानां कोपान्तरतिमिरदोष २४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| काक: पद्मवने रितं न कुरुते हंसी ४०१      | ृ चृत्राशास्त्रयो द्वारा मयि २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| काचित् कान्ता विरह्नविधुरा (च) ३२०       | वचीपी यस हिरपायी मिपमय: २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कास: को मे पुरस्तादिति वदति सुह:३०३      | (ख)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| काव्ये सव्यतमेऽपि विज्ञनिवहैः २८६        | खयन्यमित्रशाके श्रीभवानी ३८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विं क्षेत्रीव शिखण्डमण्डिततनुः १८१       | खिन्नं खेन समुद्रिटेन सरसं ३१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कि गोवं किसु जीवनं किसु ५५               | खोदापादारविन्दद्यभजनपरी १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| किंगीरि मां प्रति क्षा ननु ११३           | A SALE OF THE SALE |
| किं पादां पदपङ्जी समुचितं ११             | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| किं बूमस्तां यशोदी लित , भ. ४०           | गङ्गाजलं शिरसि ते हैमवती ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कि हारै: किस कड़कें: ३१६                 | गङ्गादीनां सकलसरितां प्राप्य १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कीटररहं कुटिबोऽनः कठिनः १८७              | गङ्गीवासे विधियुत्यनुगतस्रक्षत ३८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कुन्दकुञ्चममुं पथ्य पुष्पतं १०३          | गङ्गे विदोषनाशाय त्विय ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कुमा: परिमितममा: पिवत्यसी ३५१            | गतं तद् गाधीर्थं तटमपि चितं २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्जिति किल कोकिलकुल े ४३                 | गाङ्गमन्त्र सितमन्त्र यासुनं २०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क्जन्तं रामरामिति मधुरं १७१              | त्रावं सङ्घितं गतिविंगलिता ३६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| क्षण तं नवयौवनोऽसि चपला ८३               | गिरीत्रि प्रत्यूषे निश्चि च दिवसानी ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्षणा तं पठ किं पठामि ननु में ९४         | गुराप्रयुक्ताः परमर्थभेदिनः ३५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नेचिद्या यदि सन्ति वैदिक्षरतासे २५०      | गुणप्रयुक्तोऽप्यघी याति रिक्तः ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नोयं भाग्यवती तवीरिंस मणी १००            | गुणवानिप पूर्णीऽपि कुमाः कूपे २३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| के यूयं रचुनाय नाय जिमिदं १०५            | गुषायने दोषाः सुजनवदने ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| को वैकटनितम्बेन गिरां गुम्पोन स्तर्भ १७३ | गोिस: क्रीडितवान् तथा ३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कोऽयं दारि इरि: प्रयाहि विपिनं १०२       | गोलग्रीदीर्घिकाया वडुविटपितठे (ग) २८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कीयल्यासुतसव्यपाणिनिहितं ३४              | गोवर्षनय गरणी जयदेव १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| होकाद्यांश:                     | श्चोकाङः  | श्रीकार्याशः                   | स्रोकाल:  |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| (됨)                             |           | ( त )                          |           |
| घनतरघनद्वन्दक्कादिते व्योमलं    | ोको २३०   | तची धातूक्पं विगुणमयि          | €8        |
| घर्मास्मो मणिकर्णिका भगवत       |           | तव चरणसरीजं दुर्लंभं देवताभि   | : цо      |
| घुष्टं घुष्टं पुनरपि पुनयन्दनं  | \$4°      | ताम्बूलं गदराशिनाश्वनिपुणं     | २१४       |
| (目)                             |           | ताबद् भा भारविर्भातिभारविः     |           |
| चंक्रे ज़न्द्रमुखी प्रदीपक्रिका | 80        | तावद विद्याऽनवद्या गुणगणसहिस   |           |
| चतुर्यजः पञ्चमगो दृष्टा         | २५        | तीच्यं रविसपति नीच द्रवाचिराव  | वः २३८    |
| चतुर्थोभाद्रमासस चन्द्रचूड्स    | (ग) ३६०   | ते कीपीनधनास एव हि परं.        |           |
| चिन्ताचक्रे धमति नियतं मन       | मनी २८०   | ते ते सत्पुरुषाः परार्थघटंकाः  |           |
| चूड़ायां शिखिपिच्छिनी तिल       | विनी २८   | वपाश्चामा जम्बू: स्फुटित इदयं  | २०७       |
| चूर्णखदिरयुतवीटी                | ३६४       | वयोऽगयस्वयो देवास्वयो          | १५८       |
| चीरिम्यो न अयं न दख्डपतना       | त् २७७    | त्वचेचारयसे सुदा वहुगवान्      | १३२       |
| (夏)                             | A A PARTY | त्वत्कीर्त्तिशीतिकरणेऽभ्युदिते | १३८       |
| क्रेदयम्पकचूतचन्द्रभवने रचा     | करीर ३०२  | लामुर्वीघर रम्यकाव्यकरणे सेन   | विने      |
| (ল)                             |           | (इ)                            |           |
| जननि सुरतिटिनि भवतीं            | 98        | दन्तानःपरिलग्नदुःखदक्षणा       | २६४       |
| जनस्थाने भागां कानकस्रगत्य      | ता २८१    | दश्यं नोइइते न निन्दति परान्   | ३३१       |
| जम्बद्दीएपुरप्रकाशनक्री सेह     | चमा १३८   | दया परं धर्ममसुच चाव दया       | वता ३२२   |
| जली जनपवसीनं मानसं              | १२८       | दवींदीर्घविषद्यनेन शिखिना भूय  | ोऽपि २८५  |
| जवेन धावितो वाजी विभिद          | ··· १०६   | दातव्यं क्रतिभिर्धरं न खल तै:  | २६७       |
| जाते जगित वाचीकी कवि            | रेख १५८   | दाता वितः प्रार्थयिता सुरारिः  | (क) ३७३   |
| जातोऽइं दिपदयतुष्पद             | , €₹      | दानम्बुसिदाशीतार्ता यशोवसन     | १३५       |
| जितभूससमूहाय जितव्यजन           | वायवे १८४ | दारिद्रेगण सहोदरेण सकलं त      | ातस्य २०० |
| ( 3)                            | 1         | दिव्यं वारि कयं यत: सुरधनी     | ११७       |
| डिम् डिम् डिम् डिम् डिडि        | म डिग् २६ |                                |           |

| श्रीकार्यांगः श्रीकारः                        | स्रोकादांगः स्रोकादः                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| दीप्तच देगथीगाद वदनलहलहत् २६५                 | धन्या देवज्ञले गिरीन्द्रतनुवा १०७     |
| दुगे दुर्गभवान्धिभङ्गभवभी 🕠 ६५                |                                       |
| द्वर्ज प्रथमं वन्दे २८२                       |                                       |
| दुर्गोधं यदतीव तद विजहति स्प्रष्टार्थं २७२    | विग् देवं कदली भटित्युपक्रति २०१      |
| दुष्टस्य सङ्गतिरनर्थपरम्यराया २६३             | धिग् दैवं निर्मालं नेतं क्षतं (क) २५० |
| ू द्रादर्थिनमाक्तवय भजते सवो • • २८१          | धिगस्तेषां विद्यां धिगपि कवितां ३२५   |
| दूरी करोति जुमति विमलोकरोति ३५६               | धीरं निचिपतं पढं हि परितः शब्दं , ३४६ |
| <b>ढढ़तरनिवज्ञमुष्टे:</b> कोषनिषस्य · · · २६६ | ध्वसः नाव्योदनेदः नविविपणिनद्या ३६२   |
| इन्यने सुवि सुरिनिम्बतरवः 🛶 ३४६               | (न)                                   |
| देवि लं कुपिता लमेव कुपिता ••• १०५            | न क्रोध: क्रियतां प्रिये स तु ११४     |
| देवीं वाचसुपासते हि वहवः १६८                  | न जाने विद्यते (३ ख) ३८१              |
| देवैमीत्यतदुग्धसागरतलाद ५८                    | न धात्येरिजानं नं च परिचयो २६२        |
| देव्याः केशचयो निरीच्य पतितान् ६६             | न भाने सिन्द्रं न च नयुन्यो २८३       |
| दैवस्य नैव दोषोऽयं गुणः प्रखुत (ख) २४०        | न भूणां स्प्ररणं न चश्चनतनम् न १८९    |
| दोश्यां पन्नविनी नखैं: कुपुनिनी ३८            | नराकारं वदन्येक निराकारच ७४           |
| दोष: कश्चिद यदि निजजने ३३५                    | न वा ताङ्नात् तापनाद विक्रमध्ये २४८   |
| हारे हारे परेषामविरत्वमटित ३०७                | न सम्यां सन्धत्ते नियमितनिमाजान् २५६  |
| दारे यस सदा समीरवरूणी (ख) १८०                 | निह च्छायादानात् पश्चिकजनसन्तापः २२४  |
| दितीयभूतभूयिष्ठा मूर्तिरस्याद्य १३३           | नानायस्त्रास्त्रमीमा दनुजदबदमा ६१     |
| विष्टलेन विबुध्य दु:ख ० ३२६                   | नासूवन् सुवि यस कुवचिदपि २०६          |
| वे क्यांद वे न क्यांव सन्देह ४०२              | नास्रोक्तायवती तनुर्न दशनी २०१        |
| (A) , a %                                     | नाइं दुयरिता, न चापि चपला (ख) १६      |
| धत्ते कालीपदानं शव दव जगतां पूर्              | निगमतरीः प्रतियाखं चिंगतं ४१          |
| भनुरिव गुषयीगात् सन्नती नासि १२५              | निद्राति साति भुङ्क्ते चरति कचभरं ३०१ |
| धन्या गोकुलकान्या वयिनद्व ४४                  | निन्दी हि तिक्ष: खल कष्टभीग्य: २१५    |

| ञ्चोकादांगः                                                                                                                                                                                      | श्चीकार्डः                                                           | स्रोकाद्यांग:                                                                                                                                                                                                                        | य्रोवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निरञ्जनं सुटुप्पापं सर्ववयञ्जन                                                                                                                                                                   | १३१                                                                  | पुन्न: सचरित: सती प्रियतमा खा                                                                                                                                                                                                        | मी ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| निगुंषो निष्त्रियोऽप्यस्मि                                                                                                                                                                       |                                                                      | पुत्र: स्यादिति दु:बित: सति सुते                                                                                                                                                                                                     | . ३०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| निष्पष्टापि परं पदाहितः                                                                                                                                                                          | (घ) १०१                                                              | पीतोऽस्ये कलसोइवेन सुनिना                                                                                                                                                                                                            | ३५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नैव व्याकरणज्ञमिति पितरं न                                                                                                                                                                       | थातरं ३४०                                                            | पृथ्वी श्रीसदनङ्गभीम सहती                                                                                                                                                                                                            | १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नो सुत्त्यै स्पृह्यामि नाथ विभ                                                                                                                                                                   | वै: ३३७                                                              | प्रकृतिलधी सध्यस्ये गुणिनि ग्रचाव                                                                                                                                                                                                    | पि ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ÷ (q)                                                                                                                                                                                            | -                                                                    | प्रशंसन्ति च निन्दन्ति निगसा य                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पङ्गी वन्दास्तमसि न ग्रहं या                                                                                                                                                                     | मे १३८                                                               | प्राणाधिक वनं राम सुमन्ते                                                                                                                                                                                                            | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पश्चिते बहुविद्ये च स्त्रीजने च                                                                                                                                                                  | 308 1                                                                | प्राप्य प्रमाणपदवीं को नामास्ते .                                                                                                                                                                                                    | ३८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पतङ्गपाकसमये पतङ्गपतिविद                                                                                                                                                                         | तमाः(क) २४१                                                          | प्राय: खभावमिवनो महतां .                                                                                                                                                                                                             | २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पतिश्वग्ररता ज्येष्ठे पतिदेवरत                                                                                                                                                                   | 7 y≂                                                                 | (ब)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पनसचूतकुन्दाभा उत्तममध्य                                                                                                                                                                         | माधमाः ४०४                                                           | वाण्यवाहितरागेन्द्व (क-र                                                                                                                                                                                                             | ब) ३८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पयसा कमलं कमलेन पयः                                                                                                                                                                              | ११६                                                                  | ब्रह्मा विश्वः पिनाकी                                                                                                                                                                                                                | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| परं प्राची विङ्गा रसपतिरिव                                                                                                                                                                       | २४२                                                                  | ( भ )                                                                                                                                                                                                                                | 10,-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परोपकारसञ्जर्भरोधकान्यापव                                                                                                                                                                        | <b>तारजस्</b>                                                        | भक्तिप्रहृविलोकनप्रणयिनौ •                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| परीपकारसञ्ज्ञे सेरीधकान्यापव                                                                                                                                                                     | तारजस्<br>. (घ) ३८०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | , १°<br>११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| परीपकारसङ्ख्येरीधकान्यापव<br>                                                                                                                                                                    | . (घ) ३२०                                                            | भविती रश्चीक विद्यवदन                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in in the second                                                                                                                                                                                 | . (घ) ३२०<br>१२६                                                     | भविती रश्लोच तिद्यवदन<br>भद्धाच्छततनुः कदर्थश्रयना                                                                                                                                                                                   | ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पायी में नवनीतपुञ्जमधुना                                                                                                                                                                         | . (घ) ३८०<br>१२८<br>क्षेत्र ३५१                                      | भविती रश्लोक तिद्यवदन<br>भद्धाच्छततनुः कदर्थययना                                                                                                                                                                                     | ११९<br>२८०<br>२१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पाणी में नवनीतपुञ्जसंधुना<br>पात्रं न तापयति नैव मलं प्रस                                                                                                                                        | . (घ) ३२०<br>१२८<br>इते ३५२<br>इनी २४६                               | भविती रश्रीक तिद्यवदन भद्धाच्छत्रतनुः कद्व्यंश्यना भानुः शोषयितुं समिति गगनं भारतं पञ्चनो वेदः सुपुन्नः सप्तनो                                                                                                                       | ११९<br>२८०<br>२१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पायौ में नवनौतपुञ्जमधुना<br>पात्रं न तापयति नैव मखं प्रश्<br>पायोजानि निमीखयन् जुस्                                                                                                              | . (घ) ३८०<br>१२८<br>इते ३५२<br>इनी २४६<br>७३                         | भविती रश्रोक तिद्यवदन भश्राच्छत्रतनुः कद्रश्र्ययना भानुः शोषयितुं समिति गगनं भारतं पद्मनो वेदः सुपुन्नः सप्तमो भारवेर्भा रवेर्भाति                                                                                                   | ११२<br>२८०<br>२१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पाणी में नवनीतपुश्चमधुना<br>पात्रं न तापयति नेव मलं प्रस्<br>पायोजानि निमीखयन् कुमुति<br>पायो पायमपायसस्यक्टरं                                                                                   | . (घ) ३८०<br>१२८<br>व्हों ३५२<br>हेनी २४६<br>७३                      | भविती रश्रोक विद्यवदन भद्धाच्छ्वतनुः बद्ध्ययना भानुः शोषयितुं समेति गगनं भारतं पत्रमो वेदः सुप्रचः सप्तमो भारवेर्भा रवेर्भाति भासो रामिलसोमिखी वरक्षिः                                                                               | ११२<br>२८०<br>२१८<br>२०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पायौ में नवनौतपुञ्जमधुना<br>पात्रं न तापयित नैव सलं प्रश्<br>पायोजानि निमीखयन् कुमुलि<br>पाये पायमपायस्वयन्दरं<br>पार्वतीमोषधीमेकामपर्था                                                         | . (घ) इट०<br>१२८<br>त्वे ३५२<br>हेनी २४६<br>७३<br>६०<br>हे २५८       | भविती रश्रोक विद्यवदन भद्धाच्छ्वतनुः बद्ध्ययना भानुः शोषयितुं समिति गगनं भारतं पश्चमो वेदः सुप्रचः सप्तमो भारवेभां रवेभांति भागो रामिलसोमिली वरक्षिः भिचार्थीं स क यातः सतनु                                                         | १११<br>१६५<br>१६५<br>१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पायौ में नवनौतपुञ्जमधुना<br>पात्रं न तापयित नैव नलं प्रश्<br>पायोजानि निमीलयन् कुमुर्ति<br>पाये पायमपायस्वयद्वरं<br>पार्वतौमोषधीमेकामपर्णां<br>पित्नोनेव वचः स्रणीति दिव                         | . (घ) ३८०<br>१२८<br>देती ३५१<br>हेनी २४६<br>६०<br>चेली २५८           | भविती रश्रीक विद्ययदन भद्धाच्छ्वततुः सद्ध्यययना भातुः शोषयितुं समिति गगनं भारतं पचनो वेदः सुपुचः सप्तमो भारवेभां रवेभांति भासी रामिलसोमिखी वरक्षिः भिचार्थीं स क यातः सतनु सुक्कोपविश्वतस्तुन्दं ग्रयानस्र                           | {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{** {{**.}}}}}}}}}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पाणी में नवनीतपुञ्जमधुना<br>पात्रं न तापयित नैव मलं प्रश्<br>पायोजानि निमीलयन् जुस्ति<br>पाये पायमपायस्थयहरं<br>पार्वतीमोषधीमेकामपर्णां<br>पितोनेव वसः स्पोति दिवां<br>पीठाः कच्छपवत् तरन्ति स्व | . (घ) ३८०<br>१२८<br>देते ३५२<br>देनी २४६<br>६०<br>हे २५८<br>वेकी २८१ | भविती रश्रीक विद्ययदन भद्धाच्छ्वततुः बद्ध्ययवा भातुः योषयितुं समेति गगनं भारतं पद्मनो वेदः सुपुन्नः सप्तमो भारवेभां रवेभांति भासो रामिलसोमिली वरक्षिः भिचार्थीं स क यातः सतनु भुक्षोपविश्वतस्तुन्दं ग्रयानस्य भूतिभूमितले पणः परिणये | \$\sq \$\ |

| श्चीकाखांगः श्चीकादः                      | स्रोकादांगः स्रोकादः                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -भूमीनाथ ग्रहाजहान १४६                    | सुरारातिर्वक्षीं विपुरविकाशी २२७        |
| भेको धावति तश्च धावति पाणी 📭 ३७२          | सूकारव्यं कमपि विधरा ••• १६३            |
| भिको विता विलङ्घा क्ष्मिलिलं २५५          | मुर्कातं सुलमं भजस समते मुर्खस रें।१    |
| भोगे रोगभयं सुखे चयभयं ३७८                | र्जूखों वहुविषं पुत्रो ३०५              |
| धमन् खं पूरविद वैद्यो धमन् खं ३१७         | स्यालस्विकारि गू                        |
| धात: को किल भीतभीत इव किं १८३             | मेघ लं निजजीवनेन जगतः १५३               |
| न्धातः प्रापयं मामनातपसुदं र १०४          | मीखर्थं जघुताहेतुमींनमुन्नतिकारणुम् ३४० |
| (म)                                       | मौली सन्त्रणयो यहं गिरिगुहा २००         |
| मलवाद्रे: समीपस्थो विटएी ३५५              | (a);                                    |
| महतां प्रक्रति: सैव वर्जितानां ३३१        | यः पूतनामारणलभकोतिः , ८६                |
| महायुद्धमध्ये सदानन्दर्शेषा (ख) १६८       | यः स्थाणः स्वयमेव पर्वतगतो ५१           |
| माकन्दं मकरन्दतुन्दिलममुं १८०             | यत् पौला गुरवेऽपि कुप्यति १०८           |
| माचयोरो मयूरो सुरिपुरपरो १५५              | यतस श्रीक्रण सदिशि प्रतितानां (क) ३२    |
| माचेन विच्नितोत्साहा नोत् १६७             | यवासी मणिकर्णिकाऽमलसर: (क) ८४           |
| 'मात: कम्पं गुरुमपि कमले १४               | यदविध मयुरागतकं तदविध ३८                |
| मातः विां यदुनाथ देष्ठि चवकां रप्         | यदिह कर्णधारी भवीदन्वति ३               |
| सात: याम्यसि तिष्ठ गोरसमहं ३१             | यहम सखदे स्थितस्य न पुन ७२              |
| माता यस धराधरेन्द्रदुहिता ८०              | यह्गांमटवीमटिन विक्रटं ११२              |
| मातर्जीव किमीतदञ्जलिपुटे १७               | यद वीचीिभ: स्पृश्चि गगनं २३५            |
| मातर्नात: परमनुचितं यत् खलानां २५६        | यन्नाहतं लमलिना मलिनाश्येन २१२          |
| मानुष्ये सति दुर्लुमा पुरुषता पुंस्ते १२८ | यन्द्वाचाः युतिमावमर्थमिखलं ३२०         |
| माज्ञात्मं परमं तवैव महती 🤼 🍂             | यिमन् विक्षति सर्वतः परिचलत् १८६        |
| माज्ञासास्य परोऽविविर्गिजयङम् १४८         | यसा जन्मान्यवंशे वसतिरिप सदा २६८        |
| सुनोजंडुकुमारिका पर                       | यसा वीजमहङ्गतिगुंचतरं सूलं (ख) ३७०      |
| सरहर रत्यनसमये मा कुर मुरली ११            | यसां यसां भवति हि ४३                    |

| श्लीकादांगः                           | श्चोकाङः         | स्रोकाद्यांगः ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विवादः  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यस्यां श्रम्भयां च श्रमूत्तमाङ्गे     | ==               | रे रे चातक पातिनोऽसि महता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . १८७   |
| यसाऽलीयत शक्तसीचि                     | કર               | रे रे दीप तिरस्क्रताखिलतमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१८     |
| यसंायोरियकुरनिकरः -                   | ••• १४१          | ( ख )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| याऽचयं वीजमेकं                        | ••• હ            | लचाणो लघसन्थानो दूरपाती च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹6.     |
| या पाश्यिग्रहलालिता सुसरला            | ••• ३८३          | लच्छीनायं वहति गर्दङ्खस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · \$00· |
| या पूँचे इरिणा प्रयाणसमये             | 88               | बच्चीयंव न गीस्तव यव गीसव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ११९:  |
| यावद भारतवर्षे स्वात् (ध              | ख) ३८१           | चचीश इति गोविन्दः श्रीदमिवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३२७.    |
| येन ध्वसमनोभवेन विस्तित् (क           | )(ख) <b>प्ट</b>  | ् बज्जा मानसुता ममायवनिता भिच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 4==   |
| येनामी जनिता वयं प्रतिदिनं            | २२५              | त्ततासुञ्जं गुज्जन्मदवदलिपुष्टं (ख)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 787     |
| ये पूर्वे परिपालिताः फलदल             | २०€              | लमं जना सह त्रिया खयमपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 30g   |
| वेषां श्रीमद्यशोदासुतपदकमल्           | १६               | लोकानां गदशानादे समजनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ३८५   |
| ये सन्तोषसुखप्रइडमनससेषाम             | ••• २३१          | लोले द्रूहि कपालिकामिनि पिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 308     |
| यो यं जनापकरणाय सजल्यपायं             | (छ) ३७३          | ( व )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| यो तो यङ्गनपालभूवितकरी                | 55               | वचः खलीवदनवामश्ररीरभागै:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ąyc   |
| (7)                                   | S. Deles         | बद्दनं लन्नाम चयमपि भजनं '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 00    |
| रवाकर: किं कुरुते खरवे                | २२२              | वरं पचच्चेदः समदमघवनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . २२६   |
| रवेरसं तेजः समुदयति                   | २४४              | वल्कं त्राइविधायकं तव फलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| रसाय उसी नम चड्डट्स                   | 282              | वाचः पञ्जवयत्युसापतिधरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५३     |
| राजीवानि विद्यासयन् कुमदिनी           | २४३              | वाड्यां वाड्यालकोटि: कुपिटरजटर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| राधामोइनमन्दिरं जिगमिषो               | 22               | वापी खल्पजलाश्या विषमयी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . १८६   |
| रामप्रे रितचन्द्रकानाघटित             | २३               | वास:खब्धिमदं प्रयच्छ ननु वा खाडे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| बद्रोऽदिं जलिं इरिर्दिविषदो           | ·- <b>३</b> २३   | The second secon | . 211   |
| इचं वपुर्न च विलोचन                   | 301              | वासांसि जजवासिवारिजहमां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| रे घटा धार्तराष्ट्राः प्रवत्तमुज्बहरू | e3e J            | विख्याताः कति सन्ति भूधरगणाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| रे पश्चिनीदल तवाव मया चरित्रं         | ( <b>Q</b> ) २२० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 98    |

स्रोकादांश: योकायांगः योकाङ: श्रीकाङ: विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला ... ३४२ शिवां रहां हहा प्रमध्वैतिना विद्या में विनता ततोऽजनि सुतै: २७८ शीर्या गीकुलमखली पग्रकुलं ... ३७ विद्या सत्कविता तथा सुजनता ... २८६ श्रीलं शातयति सुतं शमयति प्रजां ... २८४ विधाता विश्वनिद्याता (१ ख) ३८१ श्रीलाविज्ञामार्क्तामोरिकाद्याः ... १५२ विधिनैवेदसादिष्टं खर्षं कर्षगतं (ग) २५० गुङ्गारी य: शिवायां करण दह ... ५२ o विलाद विवितस्थानः स्थितमार्जार २८८ शेषे भवभराक्रान्ते शिया शेते विश्वस इतुर्वेत गीयसे त्वम् (ख) १० श्यामं यज्ञीपवीतं तव विक्रिति . १४५ विश्वस हेत्रमरैवंह गीयसे (有) ग्यामश्रेताक्णाङ्गा जलधर्णि विश्वाधारी हि वायुक्तदुपरि ... १७८ श्रीकप्रालिङ्गनेन विशार्वा विपुरान्तको भवत श्रीमन् वसन्त भवतोऽभ्यद्ये तक्षां १२२३ वडीऽन्थः पतिरेष मञ्जनगतः श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे ... •• ४६ वैदापन्ने स शक्षे रचितनिजगुर 🛶 ३८८ शुलार्पि माधवः खामी वैपन्ते कपयी सूत्रं जड्समं श्राध्या वत्यनवेदना चरणग्री: श्राच्या १८५ वैकुष्ठाभिप्रणीतः वामलयुत्रशिराः श्रेषे केचन शब्दगुम्पविषये वैदे हि पाय कलसो इवधर्मपर्वी ... रूप श्रग्ररग्टहनिवास: खर्गवासी (取) 'श्काब्दे रत्युग्रधां ग्रुक्पनचतनायके(क)३७८ ( 电) 'यङा चेयं भवति विफला वाधकात्(ख) ३२ संग्रह्माति गुणी गुणं दुणिगणाइ सगरसन्तितसन्तरयोच्छ्या गङ्गोऽना: कुटिली वहिस धवली ... 'यवी दुरने परिभूषमाणे न कस्य (ङ)३८० संबर करिवर धीरं मा मर्दय अफर संहर चयलतानिमां सत्यं सत्यं भवतु भवतो भाषितं (ग) सदंगजातं गुंचकोटिनसं धतुः शब्दायते श्रुतिकठोरमखं जलीन ... ४०० सप्रखेद: पुलकपरुष: संधमी ... ३०८ यास्त्रज्ञ: कपटानुसारकुम्बी शास्त्राच्याक्रलितानि नित्यविधयः ... १४७ समयामादित्यप्रियकमितानीं (南) 388 समाप्य विषयान् सर्वान् यः क्रेषे (क)३७० ंशिवस्य निन्दया हि याऽत्यजद (क)

| स्रोकाद्यांग्रः              | -स्रोकाङः | ग्रीकादांभ:                | योवाङ:                    |
|------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| समुद्रियानसानतर्व जलपारे     | (ख) २८४   | स्वपीक्षमहायशाः समयदीषदुः  | खोऽपि ३२१                 |
| समुखवर्ती पियनी भवति ।       |           | सभावेन हि यः जुद्रो द्यादि | ₹०४                       |
| सर्वेक लं बदसि बहुधा दीय     | तां २५    | खिंत पाणिनवे तस्त्रे वस्त  | १६१                       |
| सर्वदा सर्वदोऽसीति सृय्स     | १२१       | स्वेदसे जुत ईह्यः प्रियतमे | ११५                       |
| सर्व्युवापहरी न तस्तरवरी     | .(ख) ३८९  | ( )                        |                           |
| सहसाखो नागः खयमपि भव         | गन् ५४    | हंसा: पद्मवनाशया मधुलिही स | <b>चितरर</b> ६            |
| सा माता मम भारती प्रतिदि     | नं २६५    | इंडो मोनतनो हरे विमुद्धे   | १११                       |
| सायं सन्धिमहोत्सवे विचिटा    | (क) ३१०   | इरता मम सुरतिवनीव्यतिकर    | ye                        |
| सीते मा कुर सभूमं यदधन       | T 78      | इर इर इरतिं में            | ३७€                       |
| सुतप्ता सीभाग्यखिलतवनिता     | वद २३६    | हरिहर्शेरिह मेदं           | 50                        |
| सुवन्धी भितानी: क इह रघुक    | गरे १६४   | इसन्यसम्भोदने विव न भू     | १३०                       |
| सुत्र्यता वेदमागैश्वरमदुरितज | 805       | हे धाराधर घीर नीरनिकरैरेवा | रसा २५२                   |
| सेवध्यं विवुधासस्यकरिएं      | ३६८       | हे पश्चिनीपव भवचरितं       | (क) २२०                   |
| सेवां नो कुंकते करोति न स    | विं ८१    | हेको भारणतानि वा मदमचां    | १६8                       |
| स्यूजतया नीजतया दूरतया       | १८५       | हे ज़िचा चिषके स्वभावचपली  | (南) १६                    |
| स्तः विस्तु नोरेऽ चिवात वीरे | \$ox      | हे हेमकार परदु:खविचारसूढ़  | 8१०                       |
| सकारणारित वर्ष ग्रामिक       |           | 22 6 200 1                 | The state of the state of |

# उद्गट-सागरः

#### हतौय-प्रवाहः।

#### देवता-तरङ्गः।

परब्रह्म।

( 8 )

ब्रह्मा विषाः पिनाको शिखियमपवनाः पाशिचन्द्राकेशका नागा गन्धवेदैत्या यहवसुमुनयः शैलपाथोधिनदाः । देशा होपास मर्त्याः पश्चपतगगणाः खगपातालपृथ्वाः संलोना यस्य देहे वसतु मनसि मे विष्कक्षः स नित्यम् ॥ ( उद्गटसागरस्य )

( ? )

विष्णुर्वा विषुरान्तको भवत वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोऽथवा भानुर्वा ग्रंगलचणीऽथ भगवान् बुडोऽथ सिडोऽथवा। रागहेषविषार्त्तिमोचरिहतः सच्चानुकम्पोद्यतो यः सर्वैः सद्व संस्कृतो गुणगणैः कस्मीचिदस्मै नमः॥ (स्वामिदत्तस्य) सुन्धनीधव्याकरणस्थीपसर्गस्त्रसुद्धरन् विंग्रत्युपसर्गात्मकेन द्योक्षेनानेन परव्रद्धीपा-सनासुपदिगति:—

( ₹ )

यदिइ कर्णधारी भवोदन्विति निष्यरोपाधि सुदुष्प्रापम् । स्वनिपर्थ्वभिव्यापि संप्रति गिरो मनसोऽपि विषयीकुत् तत ॥

( सरस्रत्युपाधिकक्षणानन्दस्य )

(8)

निर्मेणो निष्क्रियोऽप्यस्मि निष्कलो निर्माधिकः। श्ररूपञ्च विनोपायैरहं ब्रह्मास्मि निश्चितम्।।

( ग्यामाचरण कविरत्नस्य )

ं ब्रह्मा ।

( 4 )

स्यानस्त्रिधकारिप्रेमस्त्रस्रंयतम् । करोति मिथुनैकां यस्तं नमामि प्रजापतिम् ॥ ( उद्गटसागरस्य )

## सरखती।

( ( )

शुलाऽपि माधवः खामी सपत्नीति इरिप्रिया। तिस्रिनेव स्थिरा या स्थात् तां नमामि सरस्रतीम्।। ( चड्डटसागरस्य )

## वीगा।

( . . )

नोपारवच्छलेन सरस्वत्याः खेदोक्तिरियम् :--

श्रापाणिय इणादितप्रणियती क्षेत्रके स्थिता इं प्रभी: सर्वेरिव इरिप्रियेति कमला सीऽप्युच्यते माधव: । टूलाऽप्यस्मि न तेन मस्तुतगणा: पद्मासुतस्थानुगा वाखोत्था धिनिवारणाय सततं संगीयते वोण्या ॥

#### संस्कृत-भाषा।

٠,( ح )

याऽचयं बीजमेनं जगदिखलिगरां सर्वसामस्यमूलं या रम्यस्मिश्ववणी सदुमधुरपदालङ्कंतिश्चिमाणा। या च्छन्दःस्चवडा विविधरमगुणा भूरिमावान्विता या, सा भाषा संस्कृतास्था प्रतिजनि कुरुतां सेवकं मां स्वकीयम्॥ ( उद्गटसागरस्य )

विष्यु:।

( c)

शङ्की उन्तः कुटिलो बिह्य धवल यक्तच वक्तं तथा बहार्स्था च गदाऽम्बुजं मन्तमवं शेवः सृष्टसाननः। वचात्मा तुलसो चला च कमला हृत्कीस्तुभः प्रस्तरो भक्तं दश्रंयते वृतोऽपि कुटिलेरितैर्थं ईड़े हि तम्॥ ( चद्गटसागरस्य ) ( 80 )

मित्तप्रद्विविश्वेत्रनप्रयिनी नीसोत्प्रस्यार्षिनी ध्यानास्य नतां समाधित्तरतेनीतिहितप्राप्तये। सावप्यक्षिममहानिधी रिवर्कतां सन्त्रोहधीस्वन्वती युषाकं कुरुतां भवार्त्तिश्रमनं नेत्रे तनुर्वा हरे: ॥

( भागवतास्तदत्तस्य )

#### ( 99 )

किं पाद्यं पदपद्धजे समुचितं यत्नोइवा जाइवी किं वाऽघें मुनिपूजिते शिरिस ते भक्त्याद्धतं साम्प्रतम् । किं पुष्पं लिय शोमते ब्रजपते सत्पारिजातार्चिते किं स्तोत्रं गुणसागरे लिय हरे केनार्चियेत् लां नरः ॥

( १२ )

भगवन्तं प्रति कस्वचिद् दरिद्रस्योतिरियम् :—

दोनं मामपहाय विश्वभरणव्यापारभारं दधत् सामानाधिकरण्यमन्वयसुरीकत्याऽसि विश्वन्भरः । त्रास्तां तच्छरणागतं प्रतिदिनं मामेवूमापोड्यन् यद् गोविन्द जनार्दनो भवसि किं तेनापि नो सक्तसे »

## विषा-लीला।

श्रीचिवे जगन्नायसूर्तिः कथं दार्चस्यीत्याः :-एका भार्थ्या प्रक्तिसुखरा चंचला च दितीया पुच्नोऽप्येको अवनविजयी मनाथी दुनिवारः। ग्रेष: ग्रया सदनमुद्धिर्वाहनं पन्नगारि: स्तारं स्नारं खग्टइचरितं दाक्सूतो मुरारि: ॥

(जगनायतर्कपञ्चाननस्य)

लच्मीः । ( 88.)

मातः कम्पं गुरुमपि कमले संत्यज त्वं विषादं मा याचि लं बनिसदस्यि संजृश्यमत्रैव तिष्ठ। मा गास्वं वा श्वसनमुक्रयं मृत्यमुग्धः ससुद्रः प्रोच्येदं यां प्रशमनमनयत् पातु सा लोकमाता ॥ ( उद्गटसीगरस्य )

ज़च्मी-चरितम्।

चागक्कृति यदा लच्चीर्नारिक्रेलफलास्वत्। निर्मेक्कृति यदा जन्मीर्गज्ञसुत्तकपित्यवत्॥

( १६ )

चचौं प्रति सरखत्या दुक्तितियम् :-

हे बिच्च चिषिके खभावचे पूर्व सूढ़े च पापेऽधिके न तं चोनमपात्रमिक्किस खले प्रायेण दुश्चारिणी। ये देवार्चनसत्यशौचनिरता ये चापि धर्मो रता-स्तेभ्यः कुप्यसि निर्देये गतमतिनीचोऽपि ते वक्षसः॥ (विज्जकायाः)

(ख)

सरखतीं प्रति बच्चाः प्रवित्तिरियम् :--

नाइं दुयरिता न चापि चपला खुद्रो न मे रोचते नो श्रो न च पण्डितो न च शठो हीनाचरो नैव च। पूर्विमिन् क्रतपुख्योगिवभव: प्राप्नोति मे सत्फलं लोक्सनामसिइण्युता सिख कथं दृष्टा तदीयं सुखम्॥

(विज्ञकायाः)

त्राम्मणासिरदिद्रा यतसे लच्चीक्रपारिहता:। एकदा सर्वे द्राम्मणा मिलिता नारायणसमीपमपेत्र जनुः देव भस्मदालये पदमप्रैयितुं लच्चीदेवीमनुकध्यस्य येन चास्माकं चिरदारिद्रामपगिमव्यति। एतदाकर्ष्यं लच्चीः सरीवमाह नाहं कदापि आम्रामणाव्ये पदं करिव्यामि यतः :—

पीतोश्यस्तेत्रन तात्वरणत्वहतो वन्नभोश्येन रोषा-दा बाल्याद विप्रवर्षे: खवदनविवरे धीरिता मे सपत्नो । गेहं मे च्छेरयन्ति प्रतिद्वसमुमाकान्तपूजानिसित्तं तस्मात् खिन्ना सदाऽहं हिजगणसदनं नाथ नित्यं त्यजामि ॥

#### रामचन्द्रः।

。( 2年 )

रामनाजमहिमानं वर्णयति :-

साहातंत्र परमं तवेव महती है राम नामः चिती राकारं वदतो जनस्य सकलं निर्याति पापं हृदः। स्रूयस्तद् विश्वतीति रोधनविधावास्ते मकारस्ततो जिह्वाग्रे तव राम नाम वसत् श्रीपूर्णचन्द्रस्य मे॥ (चन्न्द्रसागरस्य)

(१८

चत्पुत्तेन्दीवराची ययभरवदना विश्वती ग्रस्नकान्ति गलाऽभौ राजधानी दयरयमवद्त् केंकयो कोपयुक्ता। राजा रामाभिवेकाद विरमत सहसा निष्कतको कुलेऽस्मिन् भूपुत्ती यस्य पत्नों स च भवति कयं भूपती रामचन्द्रः॥

## सौतां।

₹0)

भूतिर्भमितले पणः परिणये रामेण युद्धं स्ती कान्तारे गम्न द्यास्यहरणं लङ्कापुरे रोधनम् । बङ्गी ग्रहिरय प्रजापय्यसार्थ्यं च निर्वासनं यैवं जन्मत एव दुःखदिलता तां नौमि रामप्रियाम् ॥ ( उद्घटसागरस्य )

#### ( 38 )

इरशरासनभन्नं कुर्व्वतो रामस्य करकाठिन्यं शङ्कमानां सीतां प्रति तस्यस्या चिक्तिरियम् :—

सीते मा कुर् सम्भ्रमं यद्धुना काठिन्यसङ्गीक्ततं तद् रामस्य करद्वयेन धनुषो सङ्गाय नाङ्गाय ते। ज्ञौषो दौर्येति जोर्येति चितिरुष्टः ग्रज्यन्ति नीराग्रयाः किन्त्वेका निक्तनो दिवाकरकरेरानन्द्युं विन्दति॥

#### ( २२ )

रामेण सह वनं गच्छनी सीता खक्षेशं वर्षयितः

करैरेवात्युग्रै: प्रतपति रघूणां कुलपति:

क्षपालेशं मातः मिय न कुरुते कण्टकमयी।

मम प्राणाधीशः चणमि विलखं न सहते

विधी वामे वामः सुद्धदिष च कामं रिपवित ।

(हनूमतः)

#### ( २३ )

गौरामचन्द्रपेषितं चन्द्रकान्मिषघिटतमङ्गरीयकं इद्या सीतायाः खेदीतिरियम् :— रामप्रेरितचन्द्रकान्तघिटतस्त्रणांङ्गुरीयं निधि ग्रीताग्री: करयोगतः स्ववद्यः संवीच्य सीताऽत्रवीत् । किं तं रोदिषि रामंचन्द्रविरहात् तस्येव पाणिग्रहे विच्छेदः स्फुट एव किं न विदितं मां वीच्य सुखं भव ॥

#### दशरथः।

9 ( 28 )

दगरचस चत्युकारणभाह:-

प्राणाधिके वनं रामे सुमन्ते च ग्टहं गते। त्यत्तो राजा सुतत्यागादिवस्त्रस्तैरिवासुभि:॥

## च्टूमान्।

( २५ )

हनूसत: शीय्यं वर्णयति :--

चतुर्थेजः पञ्चमगो दृष्टा प्रथमसभावाम् । व्वतीयं तत्र निचिप्य वितीयमतरत् तदां ॥ 。

#### रावर्षः।

( 天美 )

मौताहरणकाले क्येटिनं रावणं वर्णयितः :— डिम् डिम् डिम् डिम् डिडिम् डिम् डिमिमिति डमकं वादयन् स्झानादं वम् वम् वम् वम् ववम् वम् प्रवलग्जवलेखाल्मालस्या तुस्यम्। कर्पाक् समस्माश्चित-सक्ततन् तद्रसुद्राससुद्रो मायायोगी दशास्त्रो रघुरमणपुर्मप्राङ्गणे प्रादुरासीत्॥

#### ग्रहल्या।

( 29 )

माननीं स्तिं यहीला षहत्वा श्रीरामचन्द्रं प्रार्थयते :— भूमी दत्ता पदमिन्न समाधेन्ति चेलाञ्चलेऽस्मिन् नाथाऽप्राप्यं विजगति रज्ञः पादपद्मदयस्य । योषा दोषास्पदमनुदिनं नित्यरोषस्तपस्तो यस्य सर्माद् रह्यवर पुनर्नेद्यो स्यां कदापि ॥

#### श्रगस्ताः।

( २८ )

निः भेषपीतो क्रिक्तिस्थराजसं चगस्यस्य पत्नाः समीपे मत्व र्त्तुवसमुद्रवन्धनवार्षा-व्यवनं निर्यवमिति सीतां प्रति रामस्योत्तिः :—

वैदेहि पम्य कलसो द्ववधर्मपतीं

तत्र स्थिता च कथय खकथाः समस्ताः । सप्रेऽपि मा वदं पयोनिधिवन्धवात्तां सैषा सुनेसुनुकिताम्बुनिधेः कल्रहम् ॥

#### क्षणाः।

( 국소 )

चूड़ायां शिखिपिच्छिनी तिसक्तिनी भालेऽघरे वंशिनी पीनांचे वनसालिनी कटितटे पीतास्वरास्त्रिक्ती। पारे नूपरिणी तथा नयनयो: प्रेमास्रतापाङ्गिनी सीसा काचन वर्त्ततां सनसि मे राधासनोमोहिनी॥ ( स्इटसागरस्थ )

₹•)

वासांसि व्रज्वासिवारिजह्यां हत्वा चठादुचकै-ये: प्राग् भूरुइमाररोइ स पुनविद्धाणि विद्धारयन् । व्रीडाभारमपाचकार सइसा पाञ्चालजाया: ख्यं को जानाति जनो जनादेनमनोवृत्ति: कदा कौंह्यो,॥

#### बालगोपांलः।

( 38)

सातः श्राम्यसि तिष्ठ गोरसमइं मथामि मन्यानकं प्राचम्बर स्थितमीष्ट्ररः सरभसं दीनाननं वासुिकः। सास्त्रयं कमलालया सुरगेणः सानन्दमुद्यद्वयं राष्टुः प्रैचत यं स वोऽसु श्रिवदो गोपालवालो इरिः॥

## क्रष्णालीला।

( ३२ )

कदाचिद गोपवालकै: सप्त क्रीड्नं क्रणं क्रीड़ोपदेशव्याजिन सुदासा खाभीष्टं प्रार्थवते:—

( 朝 )

यतस्व श्रीक्षण स्वदिश्चि पतितानां धृतिविधी त्वमङ्ग क्रीड़ायां विगुणदिश्चि यानं परिचर । गलग्राची त्यान्यस्तव च परिचार्यः करधरी बली वा चीणो वा न परिचरणीयो धृतपदः॥

सुदामानं प्रति क्षख्योतिः: :-

( 堰 )

यक्का चेयं भवति विफ़ुला बाधकात् ते सुदामन् धार्यः पादः कथमपि न से केनचिद् वा कदापि। धुन् किस्तित् स्विभल्षिति चेत् पादयुग्मं मदीयं स्वीयकोडे तिमन्न कुकृते सुक्तिमाता तदानीम्॥

क्षणं प्रति पुन: सुदाच: खमतनिवेदनम् :-

(ग)

सत्यं सत्यं भवतु भवतो भाषितं भिक्तालस्य सा नास्तावः भवति जननी मुक्तिमाता विमात्ता । भक्त्या मातुईरिचरणदादु गर्जनादु भीतभीता वन्दारस्थे विचरणविधी साऽसमर्था सदैव ॥ मुरली।

( ३३ )

क्रपाख वंशीरवीऽचेतनमपि वसु रसवत् करोतीत्वाह:— सुरहर रन्धनसमये

> मा कुरु सुरसीरवं मधुरम्। नीरसमिधो रसतां

> > क्रमानुरप्येति क्रमतनुताम् ॥ ( ३४ )

योक्षणस वेणसिहस्य कसाथिर गोपिकायाः खेरोक्तिरियम् :— कौयच्यासत्तसव्यपाणि निहितं सद्देशं सदुणं सोतां पूर्णमनोरयाञ्च विदधे सङ्क्ला खटेहं धनुः । स्रोक्षणाननपाणिपक्षवसखः क्लिसासि मां निर्गुणः सच्छिद्रस्य कुवंशजोऽसि स्रतरां वेणो न ते दूषणम् ॥

नूपुरम्।

यकदा नृष्ट्ररं परिवर्षमुचातं क्रयां प्रति नृष्ट्रस्थोक्तिरियम् :—
अभी पुरस्थाः स्कलाः सुनिद्रिता
्रन नृपुरं सुच्च सुखेन,यास्यसि ।
यदि त्यजेः स्वीपदपङ्कजास्त्रितं
चरि त्वास्थातिरियं भविष्यति॥

## इरिनामकीर्त्तनस्य-खदङ्गः।

( 表集 )

हरिनामसङ्गीर्ननकाले सदङ्गोखितानां "धिक् तान् धिक् तान् धिगेतान्" इति शब्दानां हेतुमाह:—

येषां श्रीमद्यशोदासुतपदक्षमले नास्ति भक्तिर्णराणां येषामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा । येषां श्रीकृष्णलीलाललितनिश्मने सादरी नैव कर्णीं धिक् तान् धिक् तान् धिगेतान् कथयति नियतं कीर्त्तनस्थो स्टङ्गः॥

( बाणेखर विद्यालङ्कारस्य )

## क्षणाविरहे गोकुलावस्था ।

( 05 )

श्रीक्रणविरहे गोकुलावस्थां वर्णयति उद्यव: :--

यों भी नोक्कसमण्डली पश्चकुलं श्रष्याय न स्वन्दते मूका कोकिलसंइतिः शिखिकुलं न व्याकुलं दृत्यति । सर्वे त्विदरहेण इन्त निदरां गोविन्द दैन्यं गताः किन्त्वेका यसुना कुरङ्गनयनानेवास्व्भिवेद्वेते ॥

( 表本 )

यदवधिं मथुरामगम-

स्तदविध गोपाल गोजुलदगैताहक्। दिशि दिशि संसभा समनो-

मांला विमला कमलदलन्तु दुरापम् ॥

#### राधिका।

( عد م)

दोर्था पन्नविनो नखै: कुसुमिनी लोलासकैर्भृङ्गिषी दन्तै: कोरिकणी स्मितै: सुषिमणी काञ्चीश्रियावालिनी। पीनोत्तुङ्गकुचडयेन फलिनो व्यन्दावनस्थायिनी काचित् कल्पलता सदासु हृदि में क्षणाहुमालिकनी ॥ ( उद्गटसागरस्थ )

( 80 )

कायिइ दूती योक्षणसमीपे राधिकाया विरहावस्थां निवेदयति :---

चक्रे चन्द्रसुखी प्रदीपकितका धात्रा धरामण्डले तस्या दैववणाद दशापि चरमा प्रायः समुन्तीति। तद् ब्रूमः शिरसा नतेन सहसा त्रीक्षण निचिष्यतां स्रोहस्तच तथा यथा न भवति त्रैलोक्यमन्धं तमः। ( भीनोः)

( 88 )

निगमतरोः प्रतिचाखं स्थितं न तत् परं ब्रह्म । सिलितं मिलितमिदानीं गोपवधूटीपटाइस्ते नदम् ॥

#### ( 87 )

चक्रूरो यदा क्रणमादाय मथुरां प्रस्थातुस्यतसदा क्रणस्प्रंमिव चागिमयामीति राधिकासुवाच। चय क्रणो न पुनर्रामिय्यतीति निवेदयन्तं क्रणप्रेरितसुद्धवं प्रति राधिकाया चिक्तिरियम्:—

त्या पूर्वं चरिणा प्रयाणसमये संरोपिताऽऽणालता साऽभूत् पञ्जविता चिरात् कुसुमिता निव्राख्वुसेकै: सदा । विज्ञातं फलितेति चन्त भवता तस्मूलसुन्सूलितं रेरे माधवदूत जीवविच्चगः चोणः कमालखते॥

#### ( 88 )

इन्दावनात् प्रत्याद्यय उद्भव: श्रीक्षणं राधिकावस्थां कथयति :-

यस्यां यस्यां भवति हि तिथी पुष्टिभाक् शीतलां श-स्तस्यां तस्यां रितरसमयी चीयते सा स्माची। मन्ये धाता घटयति विधुं सारमाक्षण तस्या-स्तस्माद यावन्न भवति तिथि: पूर्णिमा तावदे हि॥

#### (88)

सूजित किस कोकिसकुस उज्ज्वसक्तनारं जैमिनिरिति जैमिनिरिति जस्पति स्विषादम्। नीसनिस्ति जैमिनिरिति जस्पति स्विषादम्। नीसनिस्ति जैमिनिरिति जस्पति स्विषादम्। नीसनिस्ति जैमिनिरिति जस्पति स्विष्ठा । गुरुष्ठ गुरुष्ठ गुरुष्ठ स्विष्ठ प्रति प्रमिनीता ॥

## गोपी।

· ( 84 )

धन्या गोकुलकन्या

वयसिंह सन्यासहे जगति। यासां नयनसरोजे

सुरञ्जनोऽभूनिरञ्जनः साचात्॥

नन्दः।

( 84 )

श्वितसपरे स्नृतिसपरे क्रिक्त भवभीताः। श्राहितसपरे भजन्तु भवभीताः। श्राहितस्य वन्दे वन्दे यस्यतिबन्दे परं ब्रह्म ॥

यशोदा।

किं ब्रूमस्वां यथोदे कित कित सकतचेत्रहन्दानि पूर्वे गत्वा कीद्दग्विधाने कित् कित सकतान्धर्जितानि त्वयैव। नो श्रक्तो न स्वयभूने च मदनरिपुर्यस्य सेमे प्रसादं तत् पूर्वब्रह्म भूमी विसुठित विस्तपन् कोड्मारोदुकामः॥

## द्रीपदी।

(84):

दुर्थोधनं प्रति द्रीपद्या विकारियम् :— (।
पितम्बद्धरता ज्येष्ठे पितदेवरताऽनुजि ।
दतरेषु च पाञ्चाच्यास्त्रितयं त्रितयं तिषु ॥

#### दशावताराः।

( 85 )

यस्याऽलीयत शक्तसीन्त जलधिः पृष्ठे जगस्यख्वं दंष्ट्रायां धरणी नखे दितिस्ताधीयः पदे रोदसी। क्रोधे चत्रगणः शरे दशसुखः पाणी प्रलब्बासुरो ध्याने विश्वससावधार्मिककुलं कसौचिदसौ नमः॥

शिवः।

( yo )

गङ्गाजलं शिरसि ते हैमवती वामभागसम्प्रदा । भारते तुषारिकरणो

> समेहि गिरिश वितापतप्तं द्वत् ॥ ( उद्गटसागरस्य )

( 48 )

यः स्थाणः स्वयमेव पर्वतगतो मूलेन होनस यः साऽपणा स्वयमेव यस्य स्वतिका प्रस्नो विश्वाखस्तथा। यो नित्यस्र परोपनीतक्षस्रमोऽभीष्टं प्रस्ते फलं स स्थित्वा सम सूरिपिक्षसहिद प्राप्नोत पृष्टिं पराम्॥ ( एइटसागरस्थ )

( 43 )

शृङ्गारी यः शिवायां कर्ष इष्ट रती मद्मधे वीर श्रास्ते वीभत्मः कीकसीवैः प्रणिगणभयकत् तुङ्गदेचाद्भुतस्र। रीद्रो दत्ते च नग्नो दिशि दिशि इसक्कद् भिक्तभाजि प्रशान्तो वन्देऽचं तं महेशं नवरसरसिकं नीरंसः पूर्णचन्द्रः॥ ( चद्गटसागरस्य)

## शिवलीला ।

**५३ )** 

श्विवस चन्मयमूर्तिधारणस चेतुमाइ:-

यत्तं वेश्क्वित वादनं गणपतिराखं स्वधार्तः प्रणी तं च क्रीश्वपतिः शिखी गिरिसतासिंहोऽपि नागाननम् । गौरी जङ्गसतां द्विनस्ति च कलानायं कपालानली निर्विषः स शिवः सुटुखकलहादः मूर्त्तिं दधी सन्मयीम् ॥ ( 48 )

श्विवस्य दिगम्बरत्वकारणं कथयति :-

सहस्रास्त्रो नागः स्वयं निष् भवान् पञ्चवदनः प्रहास्त्रो चन्त्रेवस्तनय इतरो वारणसुद्धः । चिरं भिचावृत्तिभैवति च कथं वर्त्तनिमिति ब्रुवत्थां पार्वत्थां समभवदुमेशो विवसनः ॥

( 44 )

शिवस्य साथानवासिलहेतुमाह :--

किं गोतं किस जीवनं किस धनं का जन्मभू: किं वयः का विद्या किस सद्य के सहचरा: के वंश्रजा: प्राप्तनाः । का माता च पिता तविति गुरुणा पृष्टी विवाहे श्रिवो माजिन्येन हृद: स्वकीयभवनं त्यक्ता श्रम्थाने स्थित: ॥

( 44 )

शिवस "भोलानाथ" इति नामग्रहणकार्णं कथयति :---

धत्ते कालीपदाञ्चं प्रव इव जगतां वच्चनार्थं महिशो धूर्ती मर्त्वास्थिमालाभुजगचयचितामस्मदेहोऽग्निमालः । भोलानायप्रसिद्धिः कथय कथमभूलोकतोऽसावमुख खलं वित्ते खतः स्थात् पितरि सृत इदं न स्मृतं यत् सुतानाम् ॥ ( 40 )

शिवख शवद्पग्रहणकार्णं विता ?-

तव चरणसरोजं दुर्जभं देवत्रीभ-

निजन्नद्वि जगदस्य त्रास्वकः सनिधाय । यदुभवदतिभावानन्दनिस्मन्दमूर्त्तः

यविमिति शिवमाइर्गूद्तस्वानिभन्नाः ॥ .

( ५८ )

श्रिवस्य स्ववचित्रं कालीपदधारणवार्यमाइ:-

देवैमेन्यितदुग्धसागरतलादुत्थापितं भीषणं पीत्वा भूरि विषं पुनः पग्रपतिस्तञ्ज्वालया विंद्वलः । विन्यस्थोरिस कालिकापदयुगं कैवल्यदं भीतलं संप्राप्याऽतुलनिर्वृतिच्च बहुलामद्यापि तन्नोन्भति ॥

( ye )

श्वितस्य विषयांनकारणं काययति :-

इरता सम स्रतिट्नी-व्यतिकरमरणेऽपि तुस्यैव। गङ्गाधर इति गरलं

करतसतरसं निजयास ॥

( 美。 )

शिवस चलुञ्जयत्वहेतुनाह :--

पावतीमोषधीमेकामपणा रोगनाणिनीम्। लब्या पीत्वाऽपि गरलं भूली सृत्युद्धयः स्थितः॥

## पार्वती।

( \$8 )

नानाशस्त्रास्त्रभीमा दनुजदलदमा कालमेघामिरामा प्रेमोच्छ्वाचेन वामा पश्चपतिनयनाकेक्रालोककामा। कैवस्थोक्षामसीमा भवगचनगतक्षेशनाश्चिप्रणामा काचित् कैलासधामा कलयतु कुश्चलं कामिनी कान्तकामा॥ ( उद्घटसागरस्य )

#### ( 義 )

जातोऽइं दिपदसतुष्यद इह प्राप्तो विवाहं यदा पुनेऽतः सति षट्पदेन विधता वृत्तिर्मया माधुपी। पौन्नेऽप्यष्टपदेन चिन्तितमहो चाष्टापदं सन्ततं जाले बहपदं मयेव रचिते मां रच दाचायणि॥

( उद्गटसागर्ख)

#### ( 美)

कष्टं दृष्टं त्रया नो जनिन सुविषमं वाक्यमाकर्षितं मे नास्ते ते नेव्रकर्षं युतिरिति वदित भ्रान्तियुन्या सदैव। इ.सं चेद् वेदवाक्यं कलयिस सफलं कालि मय्येव सर्वे निस्तार्थोऽहं त्वयैव युतिरिति वदित त्वं हि निस्तारिणी यत्॥ ( \$8 )

तले धात् रूपं विगुणसिय पृष्ठे सुरिपोनेखे प्रक्षोग्रूपं भजित तव पादास्कुजसतः।
भजन्ते ते सर्वे भजनगुणलेग्रं पुनरहो
पिनाको जानीते यदुरिस स धत्ते तव पदम्।

( {4 )

दुर्गां प्रति भक्तस्योक्तिरियम् :--

दुर्गे दुर्गभवाध्यभङ्गभवभीश्वान्तोक्तभाषां ऋणु
दृष्टा देवि ददाति देयदयितं दोनं दयालुर्नटम्।
वितं वा वित्ति विरक्तचित्तकतया त्वं गच्छ माऽऽगाः पुनरित्यं वारमनेकमागतवित त्वं केन भूका मिय।।
( बायोखर विद्यालङ्कारस्य )

# यक्तिलीला।

( 美美。)

काली न क्यं केमकलापं वधातीति प्रष्टवनं राजानं क्षणचन्दं प्रति वाण्युरविद्या-लङारस्य प्रत्युक्तिरियम् :---

देव्याः केशचयो निरोच्य पतितान् देवान् सुनीन् पादयोः सर्वाराध्यतया च तत्र परमोल्क्षं विदित्वाऽपतत्। सा काली चरेणं गतस्य प्ररणं नो वन्धनं सन्धवे-दित्यावेदयितं वबन्ध निह तं तन्मुक्तकेशी बभी॥ (वाणिश्वर विद्यालङ्कारस्य) ( 69 )

.कालिकाया नग्नलसुपपादयति :-

गिरीशि प्रत्यूषे निश्च च दिवसान्ते च दिवसे प्रस्ती जन्तू गुं जगित जनियति प्रतिदिनस्। परिव्यासा वस्तावरणसमयं नैव सभसे

भवत्या नग्नलं भगवति भवत्येव तदिदम्॥
(बाग्येखर विद्यालङ्कारस्य)

( 音本 )

कदाचित् कथित् कुलालो दिचणामूर्तिं निकाय विलोकनाय राजे व्यवेदयत्। स्व राजा क्षणचन्द्रः स्वयमागत्य प्रतिमाच ता विलोक्य नितरां सन्तृष्यन् 'किमड्रुतं' इत्य-ज्रवीत्। सच्चरो वाणेश्वरविद्यालक्षार्यं तं 'किमड्रतम्' इति वाक्यायं छन्दसा पूर्यामासः—

(क)

शिवस्य निन्दया हि याऽत्यजद् वपु: स्वमेकदा। तदिष्पुषक्षजद्यं भवे भिवे 'किसङ्गुतम्'॥

(बाणेखर विद्यालङ्कारस्य)

एतदाक्रर्णेव पार्श्ववर्ती शाक्तशिरोमणिः रामप्रसादयेतसि दुःखमनुभवन् वद्यमाणसोकसुवाच

( 頃 )

महायुद्धमध्ये सदानन्दरूपा-

पदस्पर्भमात्राच्छवोऽसूद्महेशः। भिवे पादपद्मं न दत्तं कदाचि

> न वाचं न वाचं कदाापि त्वयेदम् ॥ ( रामप्रसाद सेनस्य )

( 42 )

देव्या दशशुजालकारणं जिज्ञासमानं प्रति भक्तस्मितिरियम् :— जाविष्कृतिर्देशशुजैदेशदिग्सवेभ्यो दु:खेभ्य श्राग्र पिसोचियतुं स्वभक्तान् । कौलासनास निजधास विष्ठाय सूसी दुगीगता दशशुजा तन्ति श्रभं नः ॥

( 00 )

काषी कटितटे करवेषीं गर्ने थिरोमाबाय त्रदं धारवतीबाहः— वदन्तं त्वन्नास चणमपि भजन्तं तव पदं ेजपन्तं वा जन्तुं जननि जनुरन्तं तव मनुम्। चतुर्वोद्घं कर्त्तं कमपि चतुरास्यं क्रमपि किं करवेषीकाञ्चीं वद्दसि बहुसुण्डस्रजमपि॥

गङ्गा

( 90 )

जननि सुरतिटिनि भवतीं

कदाचन न पिततपावनीं मन्येऽहम्।

श्रूली गदी च तीरि

नीरेऽपि सृत: पुनरिव श्रूली गदी च॥

( उद्गटसागरस्य )

( 99 )

यद्वभें सुखदे स्थितस्य न पुनर्गभीगतिर्दुःखदा गर्भक्रोगनिवेदनाय सुनिना गर्भे धता यैकदा । या सैव्याऽपि च सेवक्रेपपदगा पुचस्य या क्रोड़दा सा वन्दारकवन्दवन्दितपदा माताऽस्तु में सर्व्वदा ॥

( उद्गटसागरस्य )

( 99 )

पायं पायमपायसञ्चयहरं गङ्गे त्वहीयं जलं नायं नायमनायकोऽहमसक्षदु सृत्तिञ्च नेत्रे तव। स्नारं स्नारमसारसंस्रतिहरं गङ्गिति वर्णहेयं चारं चारमितस्ततः त्व तटे सुक्तो भवेयं कदा॥ ( उद्घटसागरस्य)

( 80 )

किंवदन्तीयं यूघते यत् विवेणीनिवासिनो दादशाधिकशतवर्षवयसस्य गङ्गातीर-स्यस्य सार्त्तनैयायिकश्रिरोमणेर्जगद्वायतकंपश्चाननस्य समीपे तस्य प्रधाननैयायिकच्छादः किंवत् प्रष्टवान् गुक्देव ईश्वरतच्चविषये वहुशः शिचा प्रदत्ता भवतेव, किन्त एकया एव चक्त्या ईश्वरस्य सक्पनिर्णयो न क्रतः। तदाप्यपाध्यायः प्रक्रष्टज्ञानवर्त्तने वद्यमाण-स्रोकेन उत्तरमिदं क्रतवान्। द्रयमिप किंवदन्ती यूयते यत् श्लोकपाटान्त एव तस्य प्राणवायुर्निर्जगमः :—

नराकारं वदन्येके निराकारञ्च केर्चन । वयन्तु दीर्घसम्बन्धाद् नाराकाराम् (नीराकाराम्) ज्यासाहे । (जगन्नाय तर्कपञ्चाननस्य)

( 94 )

कथिर गङ्गामकः किनेश्चनरेण गङ्गामाहात्मं कथयितः — गङ्गे त्रिदोषनात्राय त्विय सज्जति यो जनः। तं करोषि चतुर्दोषं सक्ष्तेः कथं विकत्यसे ॥

( %)

प्रयागे गङ्गायसुनासरखतीसमागमस्थानं युक्तविषी, विविष्यां तु गङ्गातः यसुना-सरखत्योविश्वेषात् तत्स्थानं सुक्तविषीति कत्यते । श्रतकाव जाङ्गवी मन्दविगीति बत्यते । यस्यैव जाङ्गवीविगमान्यस्य कारणं जिज्ञासुना वर्षमानाधिपेन पृष्टी गाणिश्वरविद्यालङार साहः—

सगरभन्तितसन्तरणेच्छ्या
प्रचिताऽति, जवेन हिमाचलात्।
इइ हि मान्यमुपैति सरस्ततीयसुनयोर्विरहादिव जाइवी॥
" (बाणेष्यर विद्यालङ्कारस्य)

( 00 )

श्रीताषां प्रति राधिकाया चितारियम् :--

अम्बुजमम्बुान जातं

क्षित्रियं न तु जातमम्बुजादम्बु । त्विय मुरहरं विपरीतं पदाम्बुजात् चिपथगा जाता ॥

## गङ्गालीला।

( 50 )

श्रिवशिरो विहाय गङ्गा वर्ष धरणीतलमागनेत्याह :--

शिवां रुष्टां द्रष्टा प्रसथपिश्वना सूर्डकितिता
परित्यक्ता गङ्गा बद्धतरतरङ्गा किस्र रुषा।
जनेभ्य: पापिभ्य: प्रसथपिततां दातुमधना
समायाति चौणीं त्रिभुवनजनवाणसिलला॥

गर्णेशः।

( 30 )

विम्नयालाविखगवरो विम्ननागैंकसिं हो विम्नयौक्तप्रखरिमहिरो विम्नयौक्तवजुः। विम्नास्मोदप्रवलपवनो विम्नसिन्धारगस्यो विम्नाराखप्रवलदङ्गो नोऽवताद विम्नराजः। (उद्गटसागरस्य)

## कार्त्तिक्षेय:।

( 50 )

माता यस धराधरेन्द्रदेहिता ताती महेग्रस्तथा भाता विष्नुजुन्तकः पित्रसखी देवी धनानां पितः । स्थातः क्रीचिविदार्षे सुरपतेः सेनायणीः षरमुख-साहुर्दैववनेन किं न घटते जुत्रापि पाणिग्रहः ॥ (भानुसेनस्य)

## सङ्गी।

( दश )

खेवां नो कुरुते करौति न क्षि वाणिन्यमुखास्ति नो .
पैत्रं नास्ति धनं न बान्धवबर्स नैवास्ति कश्चिद् गुण:।
चूतस्त्रीव्यसनं न सुञ्चति तथापीशस्तदेतत् फलं
किं से स्थादिति चिन्तयिवव क्षशो सङ्गी चिरं पातु वः॥

## ्तीर्थ-महिमा।

काशौ।

( حر )

सुत्तेर्ज झुकुमारिका प्रजनिका सुित्तिप्रदा काथिका
युक्तं राजित तद्वयं स्वतचयं काथ्यां स्नरादि: स्वयम्।
सोचे दीचयिता स्थिता गिरिसुता दीनाबदानव्रता
किं लब्धं विपदास्मदेऽपरपदे भ्वान्तं मनो भ्वास्यति॥
(राखालदास न्यायरतस्य)

( 本表 )

गङ्गावाराणस्योगेंदं दर्शयति :-

यस्यां श्रम्भुर्या च श्रन्थूत्तमाङ्गे श्रम्भोरन्यः कोऽनयोरन्तरज्ञः। एतज्जाने मोचदा किच काशी पञ्चकोशी लचयामा च गङ्गा।।

## व्रन्दावन-वाराणस्यौ।

₹8 )

वन्दावनवाराणस्योकत्वर्षापकर्षी दर्भयति :-

(ह्रवा

काशीघांचि शिवनाहातांत्र वर्णयति :--

यत्रास्ते मणिकणिकाऽमलपरः खदीिर्घका दीर्घका रत्नं तारकमचरं तनुस्ते यसुः खयं यच्छ ति। तिसन्द्रुतधामनि स्मरिपोर्निर्वाणमार्गे स्थिते सूढ़ोऽन्यत्र मरीचिकास पश्चवत् प्रत्याश्यया धावति।। (ख)

वन्दावभधानि क्षणमाहात्मंत्र प्रतिपादयति :—

वसायो मणिकर्णिका भगवतः पादाब्बु भागीरथी काणीनां पतिरंशमस्य कंजते स्रीविखनाथः स्वयम्। एतस्यैव हि नाम शक्षुनगरे निस्तारकं तारकं तस्मात् क्षण्यपदाम्बुजं भज सखे निर्वाणमोत्तप्रदम्।।

मूर्ति-समष्टिः।
मूर्तिवयम्।

श्वामखेतार्णाङ्गा जलधरणिधरोत्पुद्धपङ्केरहस्या मोमासावित्रप्रपिता रथचरणिपनाकोयहङ्कारशस्ताः । देवा दित्रप्रकृतिता जगदवनसमुच्छेदनोत्पत्तिद्चाः ग्रीता वः पान्तु नित्यं हरिहरविधयस्तार्च्यगोर्हसपताः ।

## रामक्षणा-मूर्त्तिः।

( 左 )

यः पूतनामारणलब्धकीर्त्तः

काकोदरी येन क्षतो विद्र्य:।

यशोदया प्रङ्गतमूर्त्तिरव्याद्

नाथो यदूनामथवा रघूणाम्।।

इरिइर-मूर्तिः।

( 00 )

इरिइरयोरिइ भेदं

कलुयति लोको विनाशास्त्रम्। भनयोः प्रकृतिरभिन्ना

प्रत्ययमेदादु विभिन्नवद् भाति॥

( , 44 )

यो तो यङ्गकपालभूषितकरी पुष्पास्थिमालाधरी देवी हारभतीकाश्रमान्निलयी नागारिगोवाङ्गी ॥ हित्राची बिलद्चयज्ञमथनी श्रीशैलजावङ्गभी पापं वो हरतां सदा हरिहरी श्रीवलगङ्गाधरी ॥

( ८८ ) ( वा )

(एमाधवपचे श्रोकृत्यास शाक्षतिरियम्)
येन ध्वस्तमनोभवेन बिलिजित्याय: पुरास्त्रीक्षतो
यसोहृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्।
यस्याहुः श्रामिक्किरो हर इति सुत्यं च नामामराः
पायात् स स्वयमन्यकच्चयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः॥

( 頓 )

( माधवपचे श्लोकखाख चाक्रतिरियम् )

येन ध्वस्तमनोऽभवेन बिलिजिलायः पुरा स्त्रीक्ततो यस्रोहृत्तभुजङ्ग्हारवेलयोऽगं गां च योऽधारयत्। यस्याद्वः श्रश्मिक्किरोहर इति सुत्यं च नामामराः पायात् स स्वयमन्धकचयकरस्त्वां सर्वदो माधवः॥ (भारवेः, केषाचित्यते चन्द्रकस्य चन्द्रकस्य वा)

# अर्डनारी खर-मूर्तिः।

· (क.)

कि सोकेऽस्मिन् एवं कौयलं दर्भितवान् येन वसन्ततिलकः क्रन्ट्सा निवर्षेनानेन स्रोकेन दुर्गोमाहात्मंग्र वर्षितं, किन्त्वस्म प्रतिपादतः षष्ठसप्तमाष्टमवर्षेषु वियुक्तेषु पद्मिन्दं इन्द्रवज्ञाष्क्रन्दसि परिणतं भवति, तथा सति श्विमाहात्मंग्र वर्ष्यते :— (वसन्ततिखकच्छन्दसा गौरीखुति:)

विष्यस्य इतुरमरैर्बेड्ड गीयसे त्वं विष्यंभरि प्रविधिवे व्रिगुणासमूर्त्ते । चिद्दगोसतोऽपि परमां प्रथमं वदन्ति त्वां योगिनस्तुतिपरा प्रणिधानदृष्णा ॥

)

( इन्द्रवज्राच्छन्दसा शिवस्तुति: )

विश्वस्य चेतुर्बेच्च गीयसे तं विश्वस्थरेश चिगुणात्ममूर्ते । चिद्योभेतोऽपि प्रथमं वदन्ति तां योगिनसु प्रशिधानदृष्ट्या ॥

# गौरीशौरि-मूर्त्तः।

( 28 )

श्रीक ग्हा लिङ्ग नेन प्रमद्भरपरिश्वाजमानाननश्रीधीन्ना खेनैव टूरीक तब लिदनु जप्रस्पुरद्भूरिः ।
प्रश्वद् विश्वेक्रमाता निरित्ययल सक्कृङ्कपाथोजपाणिगौरी वा श्रीरिराश प्रण्येत निखिल प्राणिनां प्रीणनानि ॥
( इरिइर शास्त्रिणः )

### प्रश्लोत्तराणि।

# (१) क्रष्णचन्द्रावली-प्रश्लोत्तराणि।

( (22 )

राधासो इनसन्दिरं जिगसिषी यन्द्रावली सन्दिराद् , राधे चेससिति प्रियस्य वचनं खुला इ चन्द्रावली। कंस चेससये विसुग्ध इदये कंसः क दृष्टस्वया राधा केति विस्तिज्ञतो नतसुखः स्रोरी इरिः पातु वः॥ (सीसा स्रक्ति विस्तिज्ञतो स्तिस्य विस्त्रसङ्गस्य)

### (२) क्रष्णानन्द-प्रश्लोत्तराणि।

( 23 )

कष्ण तं नवयीवनोऽसि चपलाः प्रायेण गोपाङ्गनाः कंसो भूपतिरक्षनालमृदुलग्रीवा वयं गोदुन्नः । तद् याचेऽच्कलिना भवन्तमधुना वृन्दावनं सां विना मा यासीरिति नन्दगोपवचसा द्वीणो हरिः पातु वः ॥

# (३) क्रष्णयशोदा-प्रश्लोत्तराणि ।

( 58 )

कणा लं पठ किं पठामि ननु मे शास्त्रं किसु ज्ञायते तत्त्वं कस्य विभो: स कस्त्रिभुवनाधीशञ्च तेनापि किम्। ज्ञिप्तिभीतारथो विरिक्तिरनया किं मुक्तिरेवास्तु ते दध्यादीनि भजामि मातुक्दितं वाक्यं हरे: पातु व:॥ ( ey )

मातः विं यदुनाय देष्ठि चषकं किं तेन पांतुं यय-ख्तनाख्यच कदास्तिं तनिश्चि निश्चा का नुडन्धकारोदयः.। बह्वे नेत्रयुगे निश्चाऽप्युपगता देंहोति मातुस्तदा वचोजाख्यरकर्षणोद्यतकरः कष्णः स पुष्णातु नः॥ ( लोलाश्चक विल्लमङ्गलस्य )

# (8) कृष्णसत्यभामा-प्रश्नोत्तराणि।

( 24 )

अङ्ख्या कः क्याटे प्रहर्ति कुटिलो माधवः किं वसन्तो ं नो चक्रो किं कुलालो निंह धरिणधुरः किं फणीन्द्रो दिजिङ्कः। सुग्धे घोरान्द्रिमहीं किसत खगपित्नीं हिरः किं कपीन्द्रः खुलेदं सत्यभामाप्रतिवचनजितः पातु वसक्रपाणिः।

( लीलाग्रुक विल्वमङ्गलस्य )

# (५) दुर्गाकात्तिक्षेयं-प्रश्लोत्तराणि।

( 63 )

मातर्जीव किमेतदञ्जलिपुटे तातेन गोपायितं वस खादु फलं प्रयच्छित न में गला ग्रहाण खयम्। मात्रैवं प्रहिते गुद्धे विष्ट्यत्याक्तथ संस्थाञ्जलिं यभोभिवसमाधिकदमनसो हासोहमः पातु वः॥ (योगिखरस्य)

# (६) दुर्गागरोशकार्त्तिक्षेय-प्रश्लोत्तराणि। (८८)

हे हिरस्व किसस्व रोदिषि कथं कर्णौ लुठत्यन्निस्: किं ते स्कन्द विचेष्टितं सम पुरा संस्था कता चन्नुषाम् । नैतत् तेऽप्युचितं गजास्य चरितं नासां सिमीतेऽस्व मे तावेवं सहसा विसोक्य हसितव्यग्रा शिवा पातु व: ॥

# (९) बलिवासन-प्रश्लोत्तराणि।

( ec )

कस्तं ब्रह्मनपूर्वः क च तवं वसितर्याऽखिला ब्रह्मसृष्टिः कस्ते नाथो द्मानाथः क च तव जनको नैव तातं स्मरामि । किं तेऽभीष्टं ददामि श्विपदपरिमिता सूमिरस्पा किमेषा वैसोक्यं भावनं यो बलिमिद्मवदद् वामनो वः स पातात् ॥

# (L) राधाक्षणा-प्रश्लोत्तराणि ।.

( 200 )

कियं भाग्यवती तंवीरिस मणी ब्रूविऽपवर्ण विना के कालाऽस्थाः प्रथमं विना क सहजी वर्णी मणेस्ताह्यः । स्त्रीरूपं कथमस्य लिङ्गनियमात् एच्छामि वध्वाक्षतिं सुग्धे लत्पतिबिम्बमित्यपन्तपन् राधां हरिः पातु वः ।

( 808 )

कर्षं भो निधि केथवः थिरसिजैः किं नाम गर्वीऽस्ति ते अद्रे भौरिरहं गुणैः पिटिपितः पौचस्य किं स्थादिह । चन्नी चन्द्रमुखि प्रयच्छिम न में कुण्डी घटीं दोह्ननी- मिस्यंराधिकया जितोत्तरतया दुःस्थो हरिः पातु वः ॥

( १०२ )

कोऽयं दारि हरि: प्रयाहि विपिनं ग्राखास्रगेणात्र किं कष्णोऽहं दियते विभेमि नितरां कष्णः कथं वानरः। सुग्धेऽहं मधुस्दनो व्रज बतां तामेव प्रयान्विता-मिखं निर्वचनीक्षतो दियतया होणो हरिः पातु वः॥ (ग्रुमाङ्गस्य)

# (६) राधागोपाङ्गना-प्रश्लोत्तराणि।

( १0天 )

क्षणविरहविधरी राधिकां प्रति तुत्तख्या उक्तिरियम् :—

कुन्दकुञ्जममुं पश्च पुष्पितं सिख ग्रोभनम्। त्रमुना कुन्दकुञ्जेन सिख मे किं प्रयोजनम् ।

# (१०) रामलच्याय-प्रश्लोत्तराचि ।

( 808 ).

स्त्रातः प्रापय सासनातपर्भुवं प्राप्तोदयोऽयं रिव-नीयासी हिसचन्द्रसा इतरथा चास्मिन् कलङ्कः कथम्। विशेऽस्मिन् सदकीर्त्तितः क्षसुदिनी कस्मादियं काणते सम्चवं निवनीप्रियाङ्कजननाडास्यं करोति स्कुटम्।।

( १०५ )

के यूयं रघुनाथ नाथ किसिदं स्रत्योऽस्मि ते लच्छाणः कोऽचं वत्स स आर्थ्य एवं सगवानार्थ्यः स की राघवः। कान्तारे किसिचास्मक्षे वत तथा देव्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाधिराजतनया हा जानिक कासि से॥

# (११) रावणाङ्गद-प्रश्लोत्तराणि।

( १०६ )

कस्वं बालितनू इवो रघुपते दूत: स बालीति कः को वा वानर राघव: समुचिता ते बालिनी विस्पृति:। त्वां बड्डा चतुरस्थुराशिषु परिश्वास्यक् मुझ्सेन यः सन्ध्यामर्चयति स्म निस्तप कथं तातस्वया विस्मृतः।। ( इनूमतः)

# (१२) लच्मीनारायण-प्रस्नोत्तराणि ।

( 608 )

धन्या देवकु विशिन्द्रतनया, गौरी सहार्श्वन्द्री यस्माद वृह्वपतिं विहाय जिंदलं नान्यं जनं सेवते। लोले त्वच विहाय मां धनवतां गेहेषु तिष्ठे: सदा कः प्राणेखर विक्त तद् वृधगणास्ते से सपत्नीसुता:॥

( 805 )

•देवि त्वं सुपिता त्वमैव सुपिता कोऽन्यः पृथिव्या गुक्-मीता त्वं जगतां त्वमैव जगतां माता न विज्ञोऽपरः। देवि त्वं परिष्ठासकेलिकलप्टेऽनन्ता त्वमैवेत्यथ ज्ञातानन्दपदो नमञ्जलिषजां ग्रीरिश्चं पातु वः। (वाक्पितराजस्य)

# (१३) लच्मौपार्वतौ-प्रस्नोत्तराणि।

( 605 )

हरिहरस्तें: पार्ववित्तंनोः बच्चीपार्वत्योः परिहाससंजापः :— लोले ब्रूंडि कथालिदाामिनि पिता कस्ते पतिः पायसां कः प्रत्येति जलादपत्यजननं प्रत्येति यः प्रस्तरात्। दरं पर्वतराजिस्युस्तयोराकस्थे वाक्चातुरीं सस्रोरस्य हरेईरस्य च सुदो निम्नन्तु विम्नं तव।। ( 880 )

भिचार्थी स का यात: सुतनु बिलमखे तार्इवं काद्य अदे मन्ये वृन्दावनान्ते का नु स स्मार्श्यक्रीव जाने वराहम्। बाले कचित्र दृष्टो जरठहेषपितर्गीप एवास्य वित्ता सीलासंसाप इत्यं जलनिधिहिसवत्सान्ययोखायतां व:।।

# (१८) विष्णुसागर् प्रश्लोत्तराणि।

( 888 )

हंहो मोनतनी हरे किसुद्धे किं वेपसे शैत्यतः स्विनः किं वड़वानलात् पुलक्तितः कस्मात्ं स्वभावादहम्। इत्यं सागरकन्यकासुध्वश्रशित्यालोकनेनाधिक-प्रोद्यन्यःरजिन्हिनिङ्गितपरः शौरिः शिवायासु वः।।

# (१५) सीतारावण-प्रस्नोत्तराणि।

( ११२ )

क्षोकस्यास्य पूर्वचरणवये रावणस्य सीत्तां प्रति उक्किः चतुर्थचरणे तु तस्याः प्रस्वत्तरम्:—

भविती रस्रोक् त्रिट्यवदनग्लानिरधुना स रामो मे स्थाता न युधि युरतो लच्चाणसखः। इयं यास्यत्युचेविंपदमधुना वानरचमू-र्लिषिष्ठेदं षष्ठाचरपरविलोपात् पठ पुनः॥

# (१६) चरपार्वती-प्रश्नोत्तराणि।

#### • ( ११३ )

व्यार्वेत्या मानभङ्गाय शिवस्य सानुनयवचांसि पार्वती स्रेपेणान्यया प्रतिपादयति :--

किं गौरि मां प्रति रुवा ननु गौरहं किं

क्षण्यामि कां प्रति मयौत्यनुमानतोऽहम्।
जानामि सत्यमनुमानत एव स त्व
मित्यं गिरो गिरिसुवः कुटिखा जयन्ति ॥

( रुट्रस्य ).

### (, 888)

न क्रोधः क्रियतां प्रिये स तु भवन्मौलिख्यगृङ्गोदरे सुग्धे मानसपूजितं त्यज क्षतं युषावियोगद्वयम्। वक्रे क्षेषमम् निराक्षरु कदाक्षिष्टोऽसि वक्रो मया वामाङ्गेति हृतोत्तरः खरहरः स्रोराननः पातु वः॥

#### ( ११५ )

खेदस्ते कुत ईट्यः प्रियतमे लन्ने व्रवह्ने विभो कस्मात् क्रम्पनमृतिदन्दुवदने भोगीन्द्रभीतेस्तव। रोमाचः कथमेष देवि भगवन् गङ्गान्ममां शीकरै-रित्यं भन्तिर भावगोपनपरा गौरी चिरं पातु वः॥ ( चन्नीधरस्य ) ( ११६ )

एषा ते हर का सुगाति कतमा श्रीमें स्थितेयं जटा हंसः किं भजते जटां नहि शशी चन्द्रो जलं सेवते। सुग्धे भूतिरियं कुतोऽच सलिलं भूतिस्तरङ्गायत इत्यं यो विनिगूहते तिपथगां पायात् स वः शङ्करः।

( 688 )

दिव्यं वारि कथं यतः सुरक्षनी मौली कथं पावकी दिव्यं ति विलोचनं कथमहिर्दिव्यं स चाङ्गे तव। तस्माद् यूतिवधी लयाय सुवितो हारः परित्यच्यता- मित्यं ग्रेलशुवा विह्नस्य लिपतः ग्रन्थः श्रिवायासु वः॥ (भानोः)

जीव-तरङ्गः।

राजा।

( 562 )0

भूपः कूप दवाभाति नमज्जनसुखावहः। ददाति गुणसम्बन्धानित्यं पात्रानुसारतः।।

#### राजसभा।

( 398 )

पयसा कमलं कमलेन पयः

पयसा कमलेन विभाति सरः

मिणना वलयं वलयेन मिण
मिणना वलयेन विभाति करः।

श्रिमना च निश्रा निश्रया च श्रशी

श्रिमना निश्रया च विभाति नभः

किवना च विभुविभुना च किवः

किवना विभाति सदः॥

•मन्द्री।

( १२0 )

मन्त्रिगुणावलीमाह :--

यास्त्रज्ञः कप्टानुसारकुथलो वाग्मी तु नो कोपन-सुत्यो मित्रपरस्वकेषु चरितं दृष्टैव दत्तोत्तरः । थिष्टान् पालयिता यठान् व्यथयिता धृर्मेऽतिलोमान्वितो कार्यार्थी परतत्त्वबद्वद्वयो राज्ञस्र कोपापदः ॥

## साधारणराज-स्तुतिः।

( १२१ )

कंखित् कवि: कखिद राजानं सौति :--

सर्वदा सर्वदोऽसीति स्तूयसे नृपते वृथा। नारयो लेभिरे पृष्ठं न नेतं परयोषितः॥

#### ( १२२ )

तस्मीर्यत्न न गीस्तत्न यत्न गीस्तत्न नी रमा। ते यत्न विनयो नास्ति सा चःसा च स च त्वयि॥

### ( १२३ )

कत्यव्रचो न जानाति न दहाति वृहस्पति:। भवांसु जगतीजानिर्जानाति च ददाति च॥

#### ( १२४ )

ते कीपोनधनास्त एव हि परं धात्रीफलं भुद्धते तेषां हारि न धन्तिवाजिनिवहास्तेरव लब्धा चिति:। तैरेवं समलङ्कतं निजकुलं किं वा बहु ब्रूमहे ये दृष्टा: परमेष्वरेण भवता रुष्टेन तुष्टेन वा॥ (१२५)

धनुरिव गुणयोगात् सम्रतो नासि वक्रो विधिरिव कृचिमत्त्वात् सुन्दरो नो कौलङ्की। जलधिरिव गमीरो नाप्रतीतो महत्त्वात् सकलगुणनिधानं त्वन्तु दोषेण शून्यः॥

( रामतारण थिरोमणे: )

( १२६ )

त्वासुर्वीधर रस्यकाव्यकरणे सेनावने भाषणे "
त्वाणे व्याकरणे रणे वितरणे विद्यस्मराभूषणे।
सत्यं सत्यवतीभये शरभये वागीश्यये विष्णये
दाचिकुचिभये पृथोदरभये देवद्रये मेरये।।

विशिष्टराज-स्तुतिः। (क) इिन्दुराज-गणः। अनङ्गभौमः।

( १२७ )

पृथ्वी श्रीमदनक्षभीम महती तहेष्टनं वारिधः पीतोऽसी कलंभोद्भवेन सुनिना स व्योन्ति खद्योतवत्। तद् विष्णोद्रेनुजाधिनायजयिनः पूर्णं पदं नामव-वित्ते ते रमया सदास्ति स हरिस्वत्ती महान् नापरः॥ (सार्वभीमस्य)

### क्षष्णचन्द्रः।

#### ( १२८ )

श्रयेकदा महाराजक्षणचन्द्रेण स्थापितायाः कालीस्त्रेमीणमुक्तटरतं चीरितम्।
प्ररोधसा हरनायेन क्षतमितदिति सञ्चातसंग्रयानां जनानां मतमगुस्त्य रूपसं कठोरं
दण्डियतुमादिदेश । प्ररोहितस्तु शासनिभया राजकर्मचारिणां मन्त्रणामगुसरन् नितरां
रूपप्रियं सभापण्डितं वाणिश्वरिवद्यालङ्कारमपेत्य सकलमेव व्यजिज्ञपत् । स च वस्त्रमाणश्रोकं न्ररनायहस्तेन राजान्तिक प्रेषयामास :—

जले सवणवन्नीनं मानसं तन्मनोहरम्। मनोजिहीर्षया देव्याः कि्रीटं हरते,हरः॥

(बाणेखर विद्यालङ्कारस्य)

### ( १२८ )

कथं नालगोपालस्य एकयरयः पयादभागे करयेकः समुखे प्रसारित इति क्षणचन्द्रेण प्रथस नाणेश्वरस्रोकिरियम् :—

पाणी मे नवनीतपुष्त्रमधुना हार्य वत्तः खले चूड़ायामपि चार्चन्द्रकियाखा कुत्रास्ति चित्तं हृतम्। पादाक्रे वचमेति जानु धरणी संपात्य संगोपयन् गोपाली हरिरेष तस्करतया खिन्नः स्वयं पातु वः॥ (वाणेश्वर विद्यासङ्कारस्य)

€€

( १३0 )

एकदा जनन्या श्रादायाद्ववासीरे इितानं दातुकामिन महाराजक्षण्यचन्द्रेण कुतन्नित् 'कारणात् कम्पमानं तं गजमवलोका तत् कारणं पृष्टस्य वाणेश्वरिवद्यालङ्गर-स्योक्तिरियम्:—

हस्तन्यस्तकुशोदके त्वियं न भूः सर्वेसहा कम्पते विवागारतयेव काञ्चनगिरिश्चित्ते न धत्ते भयम्। अज्ञातिहिपभच्चभिच्चभवनप्रस्थानदुःस्थाशया विपन्ते मददन्तिनो नरपतेः श्रीक्षण्यचन्द्रस्य ते॥ (बाणेश्वर विद्यानङ्कारस्य)

# गङ्गागोविन्दः ।

( १₹१ )

वङ्गदेशीयेन प्रथितयभसा भूसामिना गङ्गागोविन्द-सिंहेन प्रेषितानां गोखालूनां जामेन नितरां परितुष्टस्य जैगन्नाथतकपञ्चाननस्योक्तिरियम् :—

> निरज्जनं सुदुष्पापं सर्वेव्यज्जनरज्जनम् । प्राप्तं त्रीगङ्गागोविन्दाद् गोलालु ब्रह्मवन्यया ॥ (जगनाय तर्कपञ्चाननस्य)

### नन्दकुमारः।

( १३२ )

परमसखस्यापि महाराजस्य नन्दकुमारस्य भवने उस्तवनिवन्धनं निमन्त्रयमनाप्नुवतः जगद्गायतर्कपश्चाननेन तमहिश्य विखितेयं विपि: :—

त्वश्चेश्वारयसे सुदा बहुगवान् दिग्दन्तिनां का चितिः पत्ने मेस्तकभूषणानि कुष्पे स्वर्णस्य किं लाघवम्। गोपीपादतसे सदा पतिस चेत् किं निन्धते सर्वधः किं ब्रमो वत कुष्णघट्टपते श्रीनन्दबालाऽधना। (जगनाय तर्कपञ्चाननस्य)

#### नवक्षणाः।

( १३३ )

एकदा जगन्नाथतर्कपञ्चाननः वृद्धिरोगदुष्टस्य कस्वचित् शास्त्रस्थोपकारार्थं महाराजं नवक्रणं प्रति सनुरोधपविनदं प्रदत्तवानः

> हितीयमूर्तमूयिष्ठा सूर्त्तिरत्याद्यसभवा। श्रस्थाः पार्थिवसम्बन्धे यतनीयं चितीखरैः॥ (जगन्नाथ तर्कपञ्चाननस्य)

( 858 )

कालिकातास्थ-श्रोभावाजार-निवासिना महाराजेन नवक्वश्रेन प्रेषितानां कमला-निन्धूनां लाभेन नितरां परितुष्टस्य जगन्नायतर्कंपशाननस्योक्तिरियम्द-

> श्रगस्त्यवंशसम्भूता वयं वातापिभचकाः। नवक्षणप्रसादान्तु कमलारसपायिनः॥

> > (जगनाय तर्कपञ्चाननस्य)

### प्रतापादित्यः।

( १३५ )

महाराजप्रतापादित्यस्य दानयशः प्रतापान् वर्णयति :--

दानाम्बुसेकभीतार्त्ती यभोवसनवेष्टिता। विलोकी ते प्रतापार्क प्रतापादित्य सेवते॥

( अविलम्बसरखत्याः )

### राजसिंहः।

( 8年4 )

कदाचित् इदिखपुरिनवासिना निमित्तिते चन्द्रमिणिन्यायभूषणेन सुसङ्गाधिपालय-मागत्य कथितं राजन् पथि चक्रवाकिमिथुनस्य कथोपकथनादेव सेर्वेव भवतः क्रिया-कालापवाक्तों मथा जातिति :—

इत्यूचे चक्रवाकं वचनमनुदिनं दु:खभाक् चक्रवाकी कापि स्थादेष देशं न भवृति रजनी यूवं हे प्राणनाय। कान्ते चिन्तां त्यज त्वं दिनकरिकरणच्छादकस्थाय मेरी-मूंखे दस्वाऽस्ति इस्तं विविधक्षतिसुदे राजसिंहः प्रदाता॥ (चन्द्रमणि न्यायसूषणस्य)

## वर्द्धमान-राजः।

( १३७ )

एकदा वाणेश्वरोऽधं भिचितुं वर्षमानराजसदनसुपगम्य शिवपूजानिरतो नरपित-र्नायमवसर: साचात्कारस्रेति निशस्य दीवारिकसुवाच—त्रृष्टि सद्दचनाट् राजानं "तं यस्य पूजायां व्याप्रतः स शिव: पचलं गतः। तस्य विभवादयोऽपि सर्व्वरेव विभव्य ग्रष्टीताः। स्यापि तस्य एकं द्रव्यं खन्तम्। तदेव भवनं दर्शयितुमिष्ठागतः।" तदा-कर्णा राजा वाणेश्वरमानाय्य पप्रच्छ किं त्या खन्तमित। स श्राष्टः:—

यहीं दानववैरिणा गिरिजयाऽप्यहीं हरस्याहरीं देवत्वं धरणीतले स्मरहरामाने समुन्तीलित। गङ्गा वारिधिमस्बरं प्रिक्तिला नागाधिप: स्मातलं सर्वेज्ञत्वमधीखरत्वंमगमत् त्वां माच्च भिचात्रयः॥ ( ग्रङ्करकवेः, केषाच्चित्रते वाणेखर विद्यालङ्कारस्य )

( १३८ )

चन्द्रे या क्रण्यरेखा सा तस्य न दोषचिक्रमित्याह :---

ललो तिंशोतिकरणेऽभ्यूदितेऽतिसाध्वी वे रोहिस्यपि स्वपितसंश्यूजातशङ्का। स्रीवर्डमानत्रप केन्जललाच्छनेन

प्रेयांसमाङ्मयदसी न विधी कलङ्कः ॥ ( जयंगोपाल तर्कालङ्कारस्य )

### वीरबलः।

\*( 8章2 )

जब्बुद्दीपपुरप्रकाशनकरी स्नेद्वसाधायिनी नीत्युद्गीर्णससीतितः खलजनश्रेणीपतङ्गान्तकत्। गाजीन्द्राकवरिवतीश्वरवरस्वान्तान्धकारापद्या धन्या वीरवलस्य भारतग्रहे दीपोपमा लेखनी॥

# (ंख) मुभलमान-नवावगणः।

यालीवहिः।

( 880 )

गुप्तपञ्चीवास्तव्यः सविक्रखितसको वार्षश्चरिवदासङारसदानीं सविलेन समयवङ्गा-धिपितं नवावासिविर्द्धं, नवद्यीपधिपितं सेद्वाराजं क्षण्यच्छं, सिक्साता-श्रोभावाजार-निवासिनं भूपितं नवक्षणञ्च परं परितोषयामास । श्रयेकदा स स्वस्य विद्तं सन्वीध्य श्वदसुवासः—

श्रालीविर्ह् भवावमप्यय नवहीपेखरश्चात्रितं तत्पश्चानवक्षणभूपितममुं रे चित्त वित्ताशया। सर्वत्रेव नवितिशब्दघटितं त्वचेत् कमालम्बसे तद् देवं परमार्थदं नवघनस्थामं कयं मुचिसि॥ (वाणेखर विद्यालङ्कारस्य)

# सिराजदौला।

( 888 )

उपरते चालीवर्द्धिनवाने तद्दीहितः मन्सुर्-उल्-मुल्क-िशराजद्दीला-नवानी ब्राह्मण-पिष्डतान् निमन्त्रयितुमिच्छन् श्लोकरचनार्थं महाराजं क्रण्यच्द्रमनुष्रदेशे। स च श्लोकमिम तदिनिक प्रेषयामासः

खोदापादारिवन्दहयभजनपरो माहतातो मदीय ष्रालीवर्दीनवावो विविधगुण्युतोऽज्ञासुखः पश्चिमास्यः। मर्च्ये देहं जही स्वं सुनसरसुलुकः सीरजद्दीलनामा याचेऽहं मां भवन्तो गलप्टतवसनः गुहतां संनयन्ताम्।। ्र( बाणेखर विद्यालङ्कारस्य )

# (ग ) मोगलसस्राड्गणः।

वावरं:।

( १४२ )

वैकुग्छाभिप्रणीतः कमलयुतिश्वराः कुञ्जराक्षंष्टदृष्टिः कोदग्डोदारनामाप्यमितपरिजनो विश्वविख्यातकौर्त्तः । सुन्दर्थ्यासक्तचित्तः संमरणविजयो कङ्गणाचारयुक्तो वीर त्रीवावराख्य त्वमिव तव रिपुर्चन्त सुक्तादिवर्णः ॥ ( शालिकनाथस्य )

### आकबरः।

. ( १8३ )

कर्णाटं देहि कर्णाधिकविधिविहितत्याग लाटं जलाट-प्रोत्तुङ्गः द्राविडं वा प्रवलभुजवलप्रीढ़मागाढ़राढ़म्। प्रस्फूर्ज्जे हर्ज्जरं वा दिलतिरिपुवधूगर्भ वैदर्भकं वा गोजी राजीवटष्टे कुप्रधतमध्या साहजज्ञालुदीन॥ (नायकगोपालस्ये)

### सेरसाइ:।

d ( 888 )

कस्याञ्चिद् वाचि कैश्विनन् यदि निहितं दूषणं दूष्टिचत्तैः किं मालिन्यं तदा स्थात् प्रथितगुणवतां काव्यकोटीम्बराणाम् । वाहाञ्चेद् गन्धवाहाधिकविहितजवाः पञ्चग्रयान्धखन्ताः का हानिः सेरसाहचितिपतितिलकस्याम्बकोटीम्बरस्य ॥ ( महमक्रस्य )

# जाहाङ्गीरः।

( १84 )

श्वामं यज्ञोपवीतं तव किमिति मसीसङ्गमात् कुत्र जातः सोऽयं तिरमाञ्चकन्यःपयसि कथमभूत् तज्जलं कज्जलाभम् । व्याकुप्यबूरदीनचितिरमण्रिपुचीणिस्त्यच्मलाची-लचाचीणाश्वधाराससुदितस्रितां सर्वतः सङ्गमेन ॥ (पण्डितराज जगनाथस्य)

#### साजाचानः।

( १8६ )

भूमीनाथ सहाजहान भवतसुख्यो गुणानां गणै-रतज्ञूतभवप्रपञ्चविषये नास्तीति किं ब्रूमहे। धाता नूतनकारणैर्यदि पुनः सृष्टिं नवां भावये-व स्थादेव तथापि तावकतुलालेशं दधानी नरः॥ ( पण्डितराज जगनाथस्य )

( 688 )

श्रास्त्राख्याकितानि नित्यविधयः सर्वेऽपि सन्धाविता दिन्नीवन्नभपाणिपज्ञवतत्ते नीतं नवीनं वयः । सम्प्रत्युन्भितमासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते सर्वे पण्डितराजराजितित्तकेनाकारि लोकाधिकम् ॥ (पण्डितराज जगन्नाथस्य)

#### दारा।

( 582 )

अनुभूलभावमथवा

प्रतिक्र्सलं सहैव नरलोके। अन्योन्यविहितमन्त्री

विधिदाराभूपती वहतः॥
, (पण्डितराज जगनायस्य-)

( 388 )

माहात्मास्य परोऽविधिर्निजग्टहं गन्भीरतायाः पिता रत्नानामहमेक एव सुवने को वापरो माह्यः। इत्थेवं परिचिन्त्य मा स्म सहसा गर्वार्स्थकारं गमी दुग्धान्ये भवता समो विजयते दाराधरावन्नभः॥ (पिष्डितराज जगन्नायस्य)

### कवि-समष्टिः।

॰( १५० )

माघसोरी मयूरो सुरिपुरपरो भारितः सारितदाः श्रीहर्षः कालिदासः कित्रयं भवभूत्याद्वयो भोजराजः । श्रीदण्डी डिण्डिमाच्यः श्रुतिसुकुटगुरुर्भद्वटो भट्टबाणः ख्यातासान्ये सुबस्तादेय इह क्षतिभिर्विश्वमाद्वादयन्ति ॥

( 848 ) . .

यस्याश्चीरश्चिक्षरनिकंरः कर्णपूरी मयूरी
भासी हासः कविक्षश्चारः कालिदासो विजासः ।
हर्षी हर्षी द्वर्यवसितः पञ्चबाणकु बाणः
केवां नैवा कथ्य कविताकामिनी कौतुकाय ॥
(प्रसन्तराघवकारजयदेवस्य

(१५२)

ग्रीलाविज्ञामारुलामोरिकायाः काव्यं कर्त्तं सन्ति विज्ञाः स्त्रियोऽपि। विद्यां वेत्तुं वादिनो निर्विजेतुं विश्वं वक्तं यः प्रवीणः स वन्यः॥ (धनदेवस्य)

१५३ )

वाच: पन्नवयत्युमापतिधर: सन्दर्भग्राडिं गिरां जानीते जयदेव एवं भरणः आच्यो दुरुइदुते। मुङ्गारीत्तरसत्यमयरचंनैराचार्थ्यगोवर्डन-सार्डी कोऽपि न विश्वतः श्रुतधरो धोयी कविन्नापितः। (गीतगाविन्दकारजयदेवस्य)

१५8 )

गोवर्द्दनस ग्राणी जयदेव उमापति:। कविराज्य रत्नानि समिती लच्मणस्य च ॥ (गीतगोविन्दकारजयदेवस्य) (१५५)

भासी रामिलसोमिली वरक्चिः खोसाइसाईः कवि-मेंग्छो भारविका विदासतरलाः स्कन्धः सुबैश्व्य यः। दग्डो बाणदिवाकरी गणपतिः कान्तस रह्माकरः सिंदा यस्य सरस्रती भगवती के तस्य सर्वेऽपि ते।। (राजशेखरस्य)

विशिष्ट-कविः।

कालिदासः।

( १५६)

कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयमप्यमो । पर्वते परमाणौ च पदार्थलं प्रतिष्ठितम् ॥ ( क्राच्याभद्वस्य )

( १५७ )

यहो मे सौभाग्यं मम च भवभूतेय भेषातं तुलायाभारोप्य प्रतिफलति तस्मिन् लिघमनि । जिरां देवी साचात् युतिकलितक् द्वारकलिका-सधूलीमाध्रयं चिपति परिपूर्चे भगवती ॥ (कालिदासस्य)

### दर्खी।

(१५८)

जाते जगित वास्त्रीकी कविरित्यभिधाऽभवत्। कवी इति ततो व्यासे कवयस्विय दिख्लि।।

( १५६ )

त्रयोऽन्वयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः। त्रयो दण्डिप्रबन्धास त्रिषु लोकेषु विस्रुताः॥ (राजग्रेखरस्य)

पिएडतराज जयन्नाथः।

( 840 )

कवयति पण्डितराजे कवयन्यन्येऽपि विद्यांसः। नृत्यति पिनाकपाणी

न्द्रत्यन्त्यन्येऽप्रि भूतवेतालाः ॥ ( पण्डितराज जगनायस्य )

### पाणिनिः।

( १६१ )

खिर्सि पाणिनये तस्तै यस्य रुट्रप्रसादतः। । श्रादी व्याकरणं काव्यमनु जास्ववतीजयम्।।
(राजग्रेखरस्य)

#### बाग्यभट्टः।

( १६२ )

स्रेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिट् रसे चापरे-ऽलङ्कारे कतिचित् सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने । ग्राः सर्वेत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी-सञ्चारी कविकुस्भिकुम्प्रभिदुरो बाणसु पञ्चाननः ॥ (चन्द्रदेवस्य)

### ( १६३ )

हेन्त्री भारणतानि वा मदसुचां हन्दानि वा दन्तिनां श्रीहर्षेण सम्मर्पितानि गुणिने बाणाय सुत्राद्य तत्। या बाणिन तु तस्य स्तिनिसरेष्ट्रिक्ताः कीर्त्तय-स्ताः कल्पप्रस्रोऽपि यान्ति न मनाङ् मन्ये परिस्नानताम्॥ भवभूति: । (१६४)

सुबन्धी भितानी: क इह रघुकार न रसते

धृतिदीचीपुन्ने हरति हरचन्द्रोऽपि हृदयम्।
विश्वहोत्तिः शूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिरस्तथाप्यन्तर्मीदं कमपि भवभूतिर्वितनुते॥
(सदुक्तिकाणीसृते)

भारवि:।

( १६५ ,)

भारवेभी रवेभीति यावन्त्राघस्य नोदयः। उदिते तु पुनर्मांचे भारवेभी रवेरिव।।

माघः।

( १६६ )

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् । नैषधे पदलालित्यं माचे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

( 640 )

माचेन विज्ञितोत्साहा नोत्सहत्ते पदक्रमे । सरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥

(धनपालस्य)

### मातङ्गदिवाकरः।

( १६५ )

अहो प्रसादो वाग्देव्या यसातक्रदिवाकरः। अधिकर्षस्थाभवत् सभ्यः समो बाणमयूरयोः॥ (राजमेखरस्य)

# सुरारि: ।

( १६८ )

देवीं वाचमुपासते हि बहव: सारं तु सारखतं जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्किष्टो सुरारि: कवि: । अध्यक्षेत्रित एव वानरभटै: किन्त्वस्य गमीरता-सापाताबनिमम्नपीवरवपुर्जाताति सन्याचल: ॥

यशोवर्मा ।

( 00)

कविर्वाक्पतिरत्जश्रीभवभूत्यादिस्वितः। जितो ययौ यशोवमा तहुणसुतिवन्दिताम् ॥। (राजतरिक्षणाम्)

### वाल्मीकि:।

( 909 ).

सूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराचरम्। आरुढ़कविताशाखं वन्दे वाल्गीकिकोकिकम्। (रामानुजस्य)

( 503 )

कवीन्दुं नौमि वास्त्रीकिं यस्त्र रामायणीं कथाम्। चन्द्रिकामिव चिन्वन्तु चकोरा इव कोविदाः॥ ( ग्राङ्केधरस्त्र )

### विकटनितम्बा।

( \$0\$ )

के वैकटनितस्बेन गिरां गुम्फ्रेन रिक्कताः। निन्दन्ति निजकान्तानां न मौम्ध्यमधुरं वदः॥ (राजग्रेखरस्य)

#### व्यासः।

( 8es )

भवतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुरपरो हरि:। भभावतोचन: शसुर्भगवान् बादरायण:।।

# श्रीहर्षः।

o( 60x )

तावद् भा भारविर्भाति यावन्याचस्य नीद्यः। उदिते नैषधे काव्ये क माघः क च भारविः॥

जन्तुवर्गः।

ऋखः।

( \$04 )

जवेन घावितो वाजी विभिद्य वायुमण्डसम्। तस्य संञ्चेषतः पूर्वमेवं प्रत्यागतः पुनः॥

( ees )

श्राकर्षनिव गां वमनिव खुरी पश्चार्यमुक्सनिव स्वीकुर्वनिव खं पिवनिव दिशो वायूंस सुश्चानिव। साङ्गारप्रेकरां स्प्रशानिव सुवं कावाममर्पनिव प्रेड्ड्यामरवीच्यमानवदनः श्रीमान् इयो धावति।। (सिंइदत्तस्य, वेषाचित्राते नकुलस्य)

### दुक्षिशः।

( १७८ )

कथिद इज्ञियमत्तः कविरिज्ञियं सौति :--

विखाधारी हि वायुस्तदुपरि क्रमठस्तत्र श्रेषस्ततो सू-स्तस्यां कैलासशैलस्तदुपरि भगवान् मस्तके तस्य गङ्गा। स्निम्धः पीयूषतुस्यस्तदुदरकुचरे श्रोक्तिशोऽकिल्लिषोऽस्ति माचालंग्र तस्य को वा प्रकथितुमलं भचणाद् यस्य मुक्तिः।।। (कविचन्द्रस्य)

उष्ट्रः।

( : 202 )

रूचं वपुने च विलोचनहारि रूपं

न स्रोत्रयोः सुखदमारिंतं कदापि। इसं न साधु तव किञ्चिदिदञ्चं साधु

तुच्छे रति: करभ कच्छिकिनि दुमे यत्।।
' (धर्मकीर्त्तः)

ं एक केंग्रेस नामः। विकास

( \$50H.)

खानमिहवा प्रयोमनाचिप वर्जान शोभनानि भवनीत्याहरे । माकन्दं मकरन्दतुन्दिलममुं गाइस्व काक खयं कर्णाकन्तुदमन्तरेण रिणतं त्वां कोकिलं मसाई । रस्याणि खलसीष्ठवेन कतिचिद् वस्तूनि कस्तूरिकां नेपालचितिपालभालमिलिते पक्के न सक्केत कः ॥ (१८१)

किं के की व शिखण्डमण्डिततनुः किं की रवत् पाठकः किं वा इंस इवातिमन्दसुगतिः सारीव किं सुखरः। किं वा इन्त शकुन्तराजपिकवत् कर्णास्तं भाषते काकः केन गुणेन काञ्चनमये संरच्चितः पिर्चरे॥

> कोकिलः । (१८२°)

श्रपसर परस्रत दूरं
गोष्ठीयं काकरवरिका।
दूर्वाचर्वेषदचा
इचुं मधुरं न जानते गातः।।
( १८३ )

भातः कोकिस भीतभीत इव किं पत्रावृतो वर्त्तं से नीचें: प्रश्चं सखे प्रशासनकरा धावन्ति भिक्ताभैकाः। का भीतिस्तव यत् कुद्धरिति परा विद्या सुधास्त्रन्ति किं कूरे गुणगीरवं किमसतीचित्ते पतिप्रेम वा।।

#### चक्रवाकाः।

( 828 )

अस्तं गतोऽयमरिवन्दवनैकवन्धः स्यों न लङ्घयित कोऽपि विधेरनुज्ञाम्। हे चक्र वैर्थ्यमवलम्बा विमुच शोकं धीरास्तरिक्त विपदं न कदाप्यधीराः॥

### चक्रवाकौ।

( १८५ )

राबौ व्याधेन पञ्चरवहायायक्रवाकाः चक्रवाकं प्रति चिक्तिरियम् :—
स्नाच्या बन्धनवेदना चरणयोः स्नाच्या निराह्नागता
स्नाच्यसाय्युपकारकारणतया सृत्युर्द्वयोरावयोः ।
यर्वर्थ्यां प्रियसङ्गसो सस कुले खप्नेऽपि नैव स्रुतो
व्याधः साधुरसौ प्रजापतिलिपिव्यर्थीकृता येन हि॥

#### चातकः।

( १८६ )

वापी खल्पजलाशया विषमयो नीचावगाहो इदः जुद्रात् जुद्रतरो महाजलनिधिगंग्डूष एको सुनैः। गङ्गाद्याः सरितः पयोनिधिगताः संखन्य तस्मादिदं सम्मानी खलु चातको जलसुचासचैर्जलं वाञ्छति॥ ( 820 )

गङ्गाजली प्रवसानं विध्यमाणय कथित् चातकं प्रति कखिएद् चिक्तिरियं, पुनय तं ग्रिति चातकस्य प्रत्युक्तिः :— •

रे रे चातक पातितोऽसि मक्ता गङ्गाजले चेंत् तदा पेयं नीरमधिषपातकहरं काथा पुनर्जीवने । सैवं ब्रूहि लघीयसी यमभयादुद्गीवतासुक्सता गङ्गाश्वः पिवता मया निजकुले किं स्थाप्यते दुर्यशः॥

धेनुः ।

( १८८ )

स्तन्यं पाययन्तीं धेनुं पिवन्तं वस्तस्य सभावोक्त्या वर्षयति :--

याच्याच्या मूर्जा दुतमनुपिबतः ग्रस्तं मातुरुधः

किञ्चित् कुन्नैकजानीरनवरतचलचारपुच्छस्य धेतुः।

उलापें तर्णकस्य प्रियतनयतया दत्तहुङ्कारसुद्रा

विचोतत्चीरधाराजवश्रवजमुखसाङ्गमातृप्ति लेढ़ि॥
(मयूरस्य)

बकः।

( १८८ )

न भूषा स्पुरणं न चुचुचलनं नो चूलिकाकम्पनं न ग्रीवाबलनं मनागि न यत् पचहयोत्चेपणम् । नासाग्रेचणमकपाददमनं कष्टैकनिष्ठं परं यावत् तिष्ठति मीनहीनवदनस्तावद् बक्तस्तापसः ॥ ॢ ॰ भेकाः।

( 120 )

गङ्गादीनां सकलसरितां प्राप्य तीयं ससुद्रः
किञ्चिद् गर्वे न भजित सन्दान् दिव्यरहाकरोऽिष ।
एको मेकः परमसुदितो गोष्यदास्रोऽिष गला
को मे को मे रटित बहुशोऽखर्वगर्वेण नोचः ॥

भ्रमरः।

( ,828 )

श्रपसर मधुकर दूरं परिमलबहुलेऽपि केत्कीकुसुमे । इह नहि मधुलवलामी भवति परं धूलिधूसरं वदनम् ॥

(१८२)

अनुसरित करिकपोसं भ्नमरः अवणेन तृाद्यमानोऽपि । गणयित न तिरस्कारं दानान्धितसोचनो नीचः ।

#### मत्मारङः।

。( 823 )

कविर्मेत्यरङ्गमुपजीत्य किञ्चित्वखाशया वड्डविघ्नसङ्खे कर्माण न प्रवर्तेतः इत्यपदिशति:—

स्वारं वारि न चिन्तितं न गणिता नक्तादयो भीषणा-सञ्चत्तुङ्गतरङ्गलम्बरपरिव्रासोऽपि नालोचितः। सध्येसोनिधि सत्स्वरङ्ग भवता भन्मः स्वतोऽयं सुधा " सम्पचेत् ग्रफरार्जनं विपदिष्ठ प्राणप्रयाणाविधः॥

### सश्कः ।

( 858.)

काचिद विदुषी रमणी रावी मशकपीड़नमसहमाना प्रोषितं भर्तारसृद्धिय ग्रीक-

जितधूमसमूहाय जित्रव्यजनवायवे। मग्रकाय मया कायः सायमारभ्य दौयते।। (जयन्तीदेव्याः)

# ः मुहिषः। 🖟

( १८५ )

वहलाभप्रत्याश्या दूरदेशवत्तिनमविदितदावलं कश्चित् धनिनमुपगस्य सामीष्टमप्राप्त-वतां भिचुकाणानियमुक्तिः स्त्रू जतया नी जतया

दूरतया दान जो जुपै में धुपै: ।
धानितिम भराजिथया

इन्ता भी दन्तती सहिष: ॥

राघवः।

( 85€ )

यिन वेज्ञति सर्वतः परिचलकाने लान्न ने निर्दे ।

सन्याद्रिश्वमणश्चमं हृदि हरिह्न्तावलाः पेदिरे ।

सोऽयं तुङ्गतिमिङ्गिलाङ्गकवलीकारिक्रयाकोविदः

क्रोड्ने क्रीड्तु कस्य केलिकलहत्यक्ताणेवो राघवः ॥

शङ्घः।

( 029

कीटग्टइं कुटिलोऽन्तः

कितः चारास्वुसक्यवः शून्यः।

यङ्घः श्रीपतिनिकटे

केन गुणेन स्थितिं लेभे।।

( ग्राङ्गधरस्य )

#### श्रफारः।

( १८८ )

यष्ट्रविद्दिधिष्ठिते सदिस भक्ततिवदास कस्यचिद्द वाचालतामार्क्षेष्ट्रं किवराहः :—

प्रफर संहर चञ्चलतामिमां

दुतमगाधनलप्रययो भव । इइ हि कूजितमञ्जलनालके

वसति दुष्टबकः सकुटुब्बकः ॥

ग्रुकः।

( १६६ )

उचैरिष तक्: फलच विपुलं दृष्टैन हृष्ट: ग्रुक:

पक्षं ग्रालिवनं विद्याय जड़घीस्त्रचारिकेलं गतः ।

तत्राकच्च वुसुच्चितेन मनसा यत्नः क्षतो मेदने

चाग्रा तस्य न केवलं विद्याता चचुर्गता चूर्षताम् ।।

सर्पः ।

( , 200 ) "

यस कितिबद दोषाः चिन ताहमं जनं चर्पवर्षनमुखेनाचिपितः — मीली सन्त्राणयो ग्टहं गिरिगुङ्गा त्यागः किलाकालची निर्यक्षीपनतैस द्वतिरनिल्रैकेव चर्योद्दमी। चन्यत्रातृज्ज्ञत्वर्भता दिरसना वक्के विषं वीचणं सर्वामङ्गलस्चनं कथय भी भीगिन् सखे निं न्विदम्॥ ( जीवनागस्य )

सिंहः।

( २०१ )

नास्योच्छायवती तनुर्ने दशनी दोघीं न दोघीं करः
सत्यं वारण येन केशरिशिश्चस्वां स्पर्धते नित्यशः।
तेजोबीजमजीयमस्य द्वदये न्यस्तं पुनर्वेधसा
ताहक् त्वाहशमेव येन सतरा भोज्यं पशुं मन्यते॥
(श्वानन्दबर्धनस्य)

इंसः।

( २०२ )

कोऽपि सर्वच समद्शिनसत्त्वविदो विकारहेतुर्न भवतीत्याह :--

गाङ्गमख् सितमख् यामुनं क्राज्यतः। क्राज्यस्य मञ्जतः। क्राज्यस्य सञ्जतः। क्राज्यस्य त्र सेव शस्त्रता चीयते न च न चापचीयते॥

( २०३ )

गतं तद् गाम्भीर्थं तटमि चितं जालिकग्रतै: ,
सखे शंसोत्तिष्ठ त्वरितममुतो गच्छ सरस:।
न यावत् पङ्गान्तःकलुषिततनुर्भूमिविलसद्बकोऽसौ वाचालसरणयुगलं सूर्ष्मि कुरुते॥

### हस्ती।

( 208 )

सञ्चर करिवर धीरं

मा मर्दय मर्भरीणि पत्नाणि ।

इच्च पुरतो गिरिकुचरे

किसु सुख्यायी न गोचर: सिंचः ॥

( २०५ )

नामूवन् भुवि यस्य कुत्रचिद्धि स्पर्धाकराः कुद्धराः सिंहेनापि न लिङ्कता किमपरं यस्योदता पद्धतिः। कष्टं सोऽपि कदथैते करिवर स्मारारवैः फेरवै-रापातालगभीरपङ्कपटलीमग्नोऽद्य भग्नोद्यमः॥ (विञ्चसस्य) चद्गट-सागर: ( त्वतीय-प्रवाह: )

24

उद्भित्-तरङ्गः।

सामान्य-रचः।

( २०६ )

ये पूर्वे परिपालिताः फलदलच्छायादिभिः प्राणिनो वित्रामदुम कथ्यतां तव विपत्काले क ते साम्प्रतम्। एताः सङ्गतिमात्रकल्पितपुरस्कारासु धन्यास्वचो यासां छेदनमन्तरेण पतितो नायं कुठारस्वयि॥

चास्रः।

( 200 )

त्रपाखामा जब्बू स्फुटितहृदयं दाडिसफलं सश्चलं संधत्ते हृदयमिसमानेन पनसम्। अभूदन्तस्तोयं तक्शिखरजं लाङ्गलिफलं समायाते चृते जगति रसराजे रसमये॥

वदल।

( 305 )

वल्लं याडविधायकं त्व फलं देवादिसन्तर्पणं

प्रत्यं व्यक्तनमुत्तमं परिभवेद मूलं दरिद्रादनम्। पत्रं भोजनसौख्यदं किमपरं चारेण मृष्टं पटं धन्यस्वं कदलीतरो परिहते यद देहपातः पणः।। ( 302 )

धिग् दैवं कदलो क्तियुपक्षतिं कर्त्तं चमा लोलया प्राखापत्रफैलेश्व मूलकुसमैस्वग्भिने जीवेचिरम्। प्राखोट: करटालयोऽप्यसरलं काष्ठं न तृष्टिप्रदं प्रायो सूतनिकेतनं कथमसी दीर्घायुरेवं तक:॥

#### वालारुचः।

( २१० )

श्रीदार्थं अवनेत्रयेऽपि विदितं सभूतिरम्भोनिधे-र्वासो नन्दनकानने परिसत्तो गीर्वाणचेतोद्दरः। एवं दात्रगुणोत्करः सुरतरोः सर्वोऽपि जीकोत्तरः-स्थादर्थिप्रवरार्थितार्पणविधावेको विवेको यदि॥

### चन्दनः।

( २११ )

वासः ग्रेनिशन्तरेषु सहजः सङ्गो भुजङ्गः सह श्रेङ्गत्नारपयोधिवोचिभिरभूदुदूतसेनिक्रया। जानीमो न वयं प्रसीदतु भवान् श्रीखण्ड तत् कथ्यतां कस्मात्ते परतापखण्डनमहापाण्डित्यमभ्यागतम्।।

#### चम्पकः।

( २१२ )

चम्पकेषु धमरा नासते इति मनसिक्षत्य चाहः :-- यद्मादृतं त्वमिक्षना सिक्तनाश्चयेन किं तेन चम्पक विषादसुरीकारोषि । विश्वाभिरासनवनीरदनीखवेशाः

केशा: कुशेशयद्यां कुश्लीभवन्तु ॥

( २१३ )

कम्पं चम्पक मुख याचकजनैरायासितस्वं सखे मा स्नासी: परितो विलोकय तरून् कस्ते विधत्ते तुलाम्। स्याचेचेतिस कोप एव नित्रां धात्रे तदा कुप्यतां येन त्वं हि सुवर्षवर्षकुसुमामोदोऽहितीय: कृतः।।

ताम्बूलम्।

( २१४ )

तास्त्रुलं गदराशिनाशनिपुणं दुर्गन्धिविध्वंसनं
रचं जाठरविद्धिष्ठजननं सुखप्रसंवर्ष्ठनम् ।
ग्रास्त्रालक्षरणं विनोदरदनं संवर्षनासूचनं
रागेणैव विभातु तस्य नियतं त्रीपूर्णचन्द्राननम् ॥
( उद्गटसागरस्य )

तालः।

( २१५ )

श्रध्वन्यध्वनि भूरुष्ठः प्रलग्धतो नव्वानुपेच्यादराद् दूरादुन्नितसंश्रयव्यसनिनः पात्यस्य मुखासनः। स्त्रं मूलं समुपागतस्य मधुरच्छायाप्पलैः का कथा श्रीर्थोनापि हि नोपयोगमगमत् पर्थेन तालद्रुमः॥

### त्यम्।

( 38€ )

उत्तुष्केस्तर्काः किमीभरिखलेराकायसंस्वृष्टिभेन्योऽसी नितरामुलूपक्षचयी नद्यास्त्रटेऽवस्थितः।
यवं यःक्षतबुहिरुद्वतजलव्यालीलवीचीवयाद्
मज्जन्तं जनमुद्गरेत सहसा तेनैव मज्जेच वा।।
(राणकस्य)

धुस्तूरः।

( २१७ )

, उद्मत्त भूर्त्तं तक्षोन्दुनिवासयोग्ये स्थाने पिशाचपतिना विनिवेशितोऽसि । किं कैरवाणि विकसन्ति तमः प्रयाति चन्द्रोपलो द्रवति वार्षिक्पैति द्विस् ॥ 800

निम्बः।

( 382 )

चासं प्रति निम्बस्योत्ति :-

निक्वो हि तिक्त: खलु कष्टभोभ्य-स्तथापि सेव्यो हितकदु यतोऽसी। किं मां न जानासि रसाल गर्वा-ज्जगितवासस्य निवासबीजम्॥

> पद्मस् । ( २१८ )

तत्त्वानिभिन्नो हि प्रायमो वास्तवं वस्तु भन्यया कल्पयतीति दर्शयितुं कविः पिन्नी-वचनसुपन्यस्ति:—

भातु: शोषयितुं समिति गगनं मञ्जीवनं जीवनं त्याई निननी प्रसारितद्वा गोष्ठं खरांशी: करात्। तत् क्रेशानपनेतुमस्तगिमते भानी सदा सुद्रिता मित्रे या मम मित्रता खयसते जानाति तां को जनः।

1 ( 220 )

एकदा राजा क्षणचन्द्र: वार्णयरविद्यालङारेण सह सरसीरे परिश्रमन् पश्चमिक्षमने सोक्य कविवरं कथितवान् महात्मन् एवंविधं पदाद्यं रचय यवैक्सिन् पदास्य निन्दा भपरिक्षम् प्रशंसा च । विद्यालङार्यं तदेव त्रावितवान् :— (क) पदा-प्रशंसा।

हे पश्चिनीपच भवचरित्रं

" चित्रं प्रतीमो वयम्त्र किञ्चित्। त्वं पङ्गमसापि यदच्छ्भावा-

दपि स्प्रथस्यस्य न पद्मसङ्गि॥

(बाणेखर विद्यालङ्कारस्य)

( गार्ड्घरस्य )

(ख) पद्म-निन्दा।
रे पद्मिनीदल तवात्र मया चरित्रं

 टष्टं विचित्रमिव यद् विदितं भ्रुवं तत्।
येरेव ग्रुडमिल्डै: परिपालितं त्वं

तेभ्यः प्रथम् भवसि पङ्कमवं युतोऽसि॥

338

देशानरगमनीनुखं प्रियतमनुद्दिश्य तत्प्रियायाः करकोतिं महानरेशाहः -अस्तं गच्छिस गच्छ वर्त्मान तव स्वस्थस्तु भोः सर्वया
वक्तव्यं कियदस्ति मेऽन जगदानन्दैकसिन्धो रवे।
नाइं कैरविणी, न वास्ति रजनी यत्प्रीतिरिन्दूदये प्राप्तिस्था न गतिर्विना दिनमणि सार्त्यमैतत् त्वया॥

2 El . 00 señent 300 }

पलाख्ः।

( २२२ )

कर्पूरधूलीरचिंतालवाल:

कस्त्रिकाकुङ्गमलिश्रदेहः।

सुवर्णकुभै: परिषिच्यमानो

गन्धं निजं सुच्चित किं पलाग्डु: ।।

बद्री।

( २२३ ) '

श्रीमन् वसन्त भवतोऽस्युदये तक्षणां के नाम नो सुफंलपक्षवश्रालिनः स्युः। श्रक्षाकमस्यतपसां बदरीतकृषां भ्रष्टं फलं वत शिखाऽपि जनैर्विसूना॥

मन्दारः।

( २२४ )

न हि च्छायादानात् पियकजनसन्ताप्रहरणं फलेर्वा पुत्र्येवा निह सुरनरप्रोतिजननम् । इदन्ते मन्दारद्वम सहजमेतत्त्वनुचितं वतीभूतो रचस्यपरमपरेषां फलमपि ॥

# थालिः।

( २२५ )

येनैते जनिता वयं प्रतिदिनं स्नेष्ठेन संवर्षिता येनास्मन्तृणपीड़नं न सिहतं ग्रतं स एव खयम्। क्वेन्तं नः कथमदा वाञ्कति ग्रिशे मत्वेति नन्नाननाः क्रन्टन्तीव तुषारवाष्यविगलदिन्दुच्छलाच्छालयः॥

## शालाितः।

( २२६ )

हंसाः पद्मवनाथया मधुं लिहो माध्वीकलाभाथया पान्याः खादुफलाथया भेलिभुजो ग्टभ्रास मांसाथया। दूरान्निष्फलरक्तपुष्पनिकरैनिःसार मिथ्योन्नते , • • रे रे शाल्मलिपादप प्रतिदिनं के न लया विश्वताः ॥ खभावोक्ति-तरङ्गः।

(क) पर्वतः।

मन्दरः ।

( २२७ )

सुरारातिर्श्वच्यीं त्रिपुरिवजयी श्रीतिकरणं करीन्द्रं पौलोमीपितरिप स लेमे जलनिधे:। लया किं वा लब्धं कथय मधने मन्दरिगरे श्ररणः श्रेलानां यदयमददरद् रत्ननिजय:॥

मलयः।

( २२८ )

विख्याताः कति सन्ति भूषरगणाः श्लाघ्योऽसि भूमण्डले याताश्चन्दनतां यतो विटिपनः सर्वे तवैवाश्ययात्। किन्त्वेकं मलय त्वदीयमयशो लोकेश्विरं गीयते यत् शाखोटरसालसालवकुले नासीद् विशेषग्रहः॥ मैनाकः।

( २२८ )

वरं पचच्छेदः समदमघवन्मुत्तकुलिश्चप्रचारैक्द्रच्छ्डड्लद्डनोद्वारगुक्भिः।
तुषाराद्रेः स्नोरड्ड पितरि क्वेश्यविवशे
न चासौ सम्मातः पयसि प्यसां पत्युक्चितः॥

विन्धः।

( २३० )

आचच्महे तव किमद्यतनीमवस्थां हा तस्य विन्ध्य शिखरस्य महोन्नतस्य। यत्रैव सप्तसुनयस्तपसा निषेदुः सोऽयं विलासवसतिः पिशिताशनानाम्॥

सुमेकः।

( २३१ )

ये सन्तोषसुखप्रबुद्धमनसस्तेष।मिना स्टो
ये चान्ये धनकोभसङ्गुकिध्यस्तेषां हि भिना रूणाम् ॥
इत्यं कस्ये क्षते कृतन्त्र विधिना ताहक् पद्रं सम्पदां
स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेर्कं मे रोचते॥
( लुक्स्नोर्विद्याधरस्य, केषान्त्रिस्तते विद्यापते; )

## हिमालयः।

### ( २३२ ).

चौणी यस्य हिर्रासयी मणिमयः प्राकारणली चयः कुच्चः कल्पलतामयः सुरधुनीधारामयो निर्भरः। किं चेन्द्रादिसमस्तदिक्पतिपुरीं व्याप्नोति यत्पन्नतः ग्रेनः सोऽपि गिरिर्वयच्च गिरयस्तवैव मे का मितः ।

## (ख) जलाशयः।

## कूप:।

# ( २३३ )

गुणवानिप पूर्णोऽपि कुमः: कूपे निमज्जित । तस्य भारसङ्घो न स्याद गुणस्य ग्राहको यदि ॥

### तड़ागः।

### ( २३४ )

पीतं में सक्तलं 'ज़लं जलनिधेयुग्डाजचण्डांग्रुनां गासीये का गतं का चान्युजगणस्ते म नहंसादयः । सोढ़ा गाढ़तमा मया विपदियं नैतन्त् सद्यं मम ढण्णान्थाः पश्चिका यदेत्य सहसा हाहारवं कुवंते।।

### सागरः।

२३५ )

वस ग्रहाह दिद्रा भग्रमनीरथाः प्रतिनिवर्त्तने तस सम्पदी इवैदेखाइ :—
यद् वीचोभि: स्प्रश्रमि गगनं यच्च पातासमूलं
रत्ने रुद्दीपयसि पयसा यत् पिधस्ते धरित्नीम् ।
धिक् सर्वे तत् तव जसनिधे यद् विमुच्चाऽश्रुधारास्तीरे नीरग्रहणरसिकैरध्वगैरुक्भितोऽसि ॥
(गौराभिनन्दस्य)

(ग) ऋतुः। ग्रीष्मः। ( २३६ )

स्रतप्ता सीभाग्यस्त्रस्तितवित्तवद् वसुमती विवस्तान् दुष्पेची द्रविषमदमत्तस्य मुखवत्। समीरो मन्याद्रिश्चमणपण्यस्त्पुःल्वृतिसमी जगद् योगीन्द्राणां नयनमिव निस्पन्दमनिषम् ॥

वर्षाः ।

( २३७ )

घनतरघन्रहन्द्क्कादिते व्योमसोसे दिनर्माणरजनीयो नाममात्रावयेषी। दिवसरजनिमेदं मन्दवाताः यथंसः

कमलकुसुदगन्धानाइरन्तः क्रमेण ॥

### शरत्।

( २३८ )

तीन्त्रां रविस्तपति नीच द्वाचिराच्यः

शृङ्गं क्क्स्यजित मित्रमिवासतज्ञम्। तोयं प्रसीदित सुनेरिव चित्तवृत्तिः

कामी दरिद्र इव शोषसुपैति पङ्गः॥

## ह्मन्तः।

( २३८ )

विपन्ते कपयो स्थां जड़समं गोवाजिकं ग्लायति
स्वा चुन्नोकुहरोद्दं चणमपि प्राप्यापि नैवोच्भति।
स्रोतः त्तिंव्यसनातुरः पुनरसौ दौनो जनः क्र्यंवत्
स्वान्यक्रानि सरीर एव हि निजे निक्रोतुमाकाङ्घति॥
( जच्चीधरस्य )

## शिशिरः।

( 780 )

( क)

कन्याप्रस्तस्य धनुःप्रसङ्ग- ,

दङ्गाधिकासादितविक्रमस्य।

धनञ्जयाधीनपराक्रमस्य

हिमस्य कर्णस्य च को विश्रेषः।

( 可 )

अलं डिमानीप्रिदीर्णगातः

समापितः पात्तुनसङ्गमेन । श्रत्यन्तमाकाङ्कितक्षण्यवर्का भीषो महात्माजनि माघतुत्यः ॥

वसन्तः।

( 288 )

( 有 )

पतङ्गपाकसम्ये पतङ्गपतिविक्रमाः। पतङ्गस्योदये चेत्रुः पतङ्गा दव वानराः॥

( 頃 )

खताकुचं गुच्चमदवदिखपुचं चपखयन् समालिङ्गनङ्गं द्वततरमनङ्गं प्रवस्तयन्। मरुमन्दं मन्दं दिलतमरिवन्दं तरस्तयन् रजोहन्दं विन्दन् किरित मकरन्दं दिशि दिशि॥ ( नवीनचन्द्रः विद्यारक्षस्थ ) ( घ ) काल-विश्रेषः।

प्रभात-वर्गानम्।

( २४२ )

परं प्राची पिङ्गा रसपितिरिव प्राथ्य कनकं पिरम्हानश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदिसं। परिज्ञीणास्तारा न्यतय इवानुद्यमपरा न राजन्ते दीपा द्रविणरिहतानामिव गुणाः। , (भोजराजकविवर्णस्य)

# ्रस्थींदय-वर्णनम्। (२४३)

राजीवानि विश्वासयन् कुमुदिनीराजिञ्च संरोदयन्
पूकालीञ्च विभाययन् निजकरैः कोकान् समुद्धासयन् ।
नचवाख्यपसारयन् ग्रमभृतः कान्तिञ्च सङ्कीचयन्
लोकालिञ्च विवोधयन् तरलयन् सूर्थः समुज्जृकाते॥
( उद्गटसागरस्य )

# स्यांस्त-वर्णनम्।

( 288 )

सीताविरहिणा रामचन्द्रेण असगामिनं सूर्य्यमवलोक्य शयमनसा सेतुबन्धनार्शा विहाय चन्त्रणं प्रति कथितम् :—

( का )

समग्रामादित्यप्रियकमितनीं षट्पदह्वतां विलोक्यान्तमींदाद ग्रदु जुमुद्दृन्दं विह्नस्ति। रिवः खिन्नः पन्या हृतनववधूनामयमिदं निमज्जनभोधौ कलयति करैक्डृततरैः॥

( 语 )

समुद्रतरणे निरुक्षाहं गौरामचन्द्रम् भवलोका स्थालं प्रदर्श्वं तं नोधवति लक्षणः :— समुद्रिग्नानस्मानतलजलपारं गतिविधी विलोक्य व्यामर्जात् स्वनगतघनोर्मि विद्धतः । पयोधिर्गासीर्थं कियदिति स भावेदनपरो निमज्जनस्भोधी कलयति करैक्डूततरैः॥

# सन्धा-वर्णनम्।

( 284 )

रवेरस्तं तेजः समुदयित खयोतपटली

सर्गलाली मूका कलकसमुद्रुका विद्धित ।
इदं दृष्ट्वा कष्टं परमसङ्गाना कमलिनी
चिरान्निद्रामुद्रामङ्ग तनुते क्लान्तनयना॥

# चन्द्रोदय-वर्षानम्।

( 384 )

पायोजानि नियीलयन् कुमुदिनोजालं समुक्षीलयन् कोकानाकुलयन् चकोरिमधुनाश्रंसाञ्च सम्पूर्यन् । ज्योत्सां कन्दलयन् तमः कवलयन् सिन्धं समुद्देलयन् लोकानारमयन् धरां धवलयन् सोमः समुज्जुन्भते ॥ (उद्गटमागरस्य)

( ङ ) मखाद्यः।

मिषः।

( 289 )

चितीयानां कोषान्तरितिमरदोषचयकरः

प्राचीयानां योर्षे प्रचुरतरयोभाग्रभकरः। स एवाइं दैवात् तव करमुपेतो मणिवणिग् उपेचाऽपेचा वा तव गुणपरीचापरिचयः॥

### शङ्घः।

₹85 )

एकोत्पत्ती प्रकृतिधवनी सुन्दरी सीमग्रङ्की ग्रभुः सीमं प्रकृतिसुभगं खोत्तमाङ्गेन धत्ते। ग्रङ्कात क्रकचनिकरैभिंद्यते ग्रङ्ककारै:

को नामान्त:प्रक्रतिकुटिको दुर्गतिं न प्रयाति ॥

खर्णम्।

( 382 )

सर्णस खेदोतितियम् :--

न वा ताड्नात् तापनादु वक्किमध्ये

न वा च्छेदनात् क्षिम्बमानोऽहमस्मि । सुवर्णस्य मेऽसम्लदुःखं तदेवं

यतो मां जना गुञ्जया तोलयन्ति ॥

( २५० )

दानपाचाणां विद्यादिगुणवत्त्रया विश्रेषमक्कर्वन्ते धनवन्तं दैवस्य निर्व्विवेकताव्याजेन तिरस्करोति :—

( क ),

धिग् दैवं निर्मेलं नेत्रं क्षतं कज्जलसंयुतंम्। सिक्क्ट्रः समलो वक्रः कर्णः खर्णेन सूषितः॥

( 堰)

नायं दैवस्य दोष इति डाभ्यां श्लोकाभ्यां कश्चिदाई:-

दैवस्य नैव दोषोऽयं गुणः प्रत्युत मन्यते। रिच्चतं कळालैरचि सङ्गालिभिरिवास्क्रम्॥

(ग)

विधिनैवेदमादिष्टं खर्णं कर्णगतं भव। अज्ञानिङ्गस्तदर्थन्तु तेन कर्णावलङ्गतौ॥

( एती शिवनारायणिशरोमणेः )

मेघः।

( २५१ )

सलाचेश्वो धनं दत्ता निर्धनस्य दातुर्दारिद्रामि शोभते इत्याह :-

श्रासिच्य पर्वतक्कालं तपनोष्मतप्तं निर्वाप्य दाविश्वराणि च काननानि । नानानदीनदश्यतानि च पूर्यित्वा रिक्तोऽसि यद् जलद सैव तबोचता श्री: ॥

( २५२ )

धनिनो रहे बहुषु याचनेषु क्रतार्थेषु प्रतिगतेषु तेषामिकसाच तद्दानमनिधगम्य तं धनवन्तिमस्माह:—

हे धाराधर धीर नीरनिकरेरेषा रसा नीरसाऽग्रेषा पूषकरोत्करेरितखरेरापूरि भूरि त्वया।
एकान्तेन भवन्तमन्तरगतं खान्तेन सिचन्तयवासर्यं परिपोड़ितोऽयमभितो यचातकस्तृष्णया॥

( २५३ )

मेघ तं निजजीवनेन जगतः संतृप्तिसंवर्षकः

प्रायस्वत्सद्धो न कोऽपि भविता भूतोऽथवां विद्यते।

किन्त्वेकन्त्वसमञ्जसं व्यथयित प्रज्ञावतां मानसं

यन्तर्ण्कमयूरमोदनविधौ तुन्यस्तवानुग्रहः॥

निन्दाप्रशंसा-तरङ्गः।

(कः) निन्दा-तरङ्गः।

असन्तोष-निन्दा।

( २५४ )

-भोगव।सनैवं महतां महत्तं दूपयतीत्याह :--

श्राशासताच्छेदनमन्तरेस भवेदनधी महतामवस्यम्। भोगप्रसत्तः क्रमशो विवस्तान् मीनश्च मेषश्च व्रषश्च सुङ्ते॥ ( कद्विचन्द्रस्य )

# ्रयात्मगौरव-निन्दा।

( २५५ )

चुद्रा एवात्मान ग्राघनी द्रत्याह :--

मेको विता विलिख्य कूपसिललं को मे इनूमान् पुरो गन्धवें इसित स्वरं खरतरं काला सुदा गर्दभः। खद्योतः परिदर्श्व दोधितिलवं चन्द्रप्रमां निन्दिति खुद्रः प्रश्वति नासनीचतमतां मिथ्याभिमानोहतः॥

## उद्र-निन्दा।

( २५६ )

त्रीक्षणस्य सीचं रचिर्वितिष्कुवांग्देवतायाः साम्युख्यमाधत्ते :---

मातर्नातः परमनुचितं तत् खलानां पुरस्ता-दस्ताग्रङ्गं जठरपिठरीपूर्त्तये नर्त्तितासि।

तत् चन्तव्यं सहजसरले वत्सले वाणि कुर्थाः
प्रायसित्तं गुणगणनया गोपवेषस्य विश्णोः ॥

## कालकाल-निन्दा।

( २५७ )

केचिद वा यदि सन्ति वैदिकरतास्ते विप्रलम्भवताः कारुखादिगुणासु कुत्र यदि ते वेदिक्रियावर्ज्जिताः । इस्यं पापकलापदूषिततराः प्रायेण सर्वे नराः सत्यस्यापि तथा न तत् तव कर्ने वास्येऽपि या वीरता । (राखालदास न्यायरत्नस्य)

( २५८ )

क्वी प्रायशो जना: खध्यों नानुरज्यने द्रत्याह :--

न सन्धरां सन्धत्ते नियमितनिमाजान् न कुरुते न वा सीच्जीबन्धं कलयति न वा 'सुन्नत'विधिम् । न रोजां जानीते व्रतमपि इरेनैव भजते न काशी मका वा शिव शिव न हिन्दुने यवनः ॥

## कुपुत्त-निन्दा।

### ( 242 )

पिन्नोर्नेव वच: शृणोति दिवसेऽतीते व्रंजत्यालयं विद्याभ्यासपराञ्चख्य नियतं दुर्नुहिमालस्वते। बन्धूनासुपदेशवाचि वदति क्रोधेकतानं वच: साधून् निन्दति दुर्जनस्य मनुते मित्रं कुपुन्नो सुवि॥

# कुसत्य-निन्दा।

# ( २६० )

श्राहारे वड़वानलश्च शयने यः कुम्भकर्णायते सन्देशे बिधरः पल्यायनिवधी सिंहः श्रुगाली रणे। श्रम्थो वस्तुनिरीचणेऽथ गमने खुद्धः पटुः क्रन्दने भाग्येनैव हि लभ्यते प्रभुजनैरवंविधः सेवकः॥

## ( 348 )

आह्वानेषु ग्रहीतमीननियमः स्तेयव्रते दीचितः पङ्गुः प्रश्चेटने निरन्त्रं स्वाजलेषु पञ्चाननः । निद्रायां खलु कुस्मकर्णविजयो इस्ती तथा भोजने कोलः गौचविधावयं सक्ततिनां भाग्येन सत्यो भवेत्॥

# कुवैद्य-निन्दा्।

( २६२ )

न धातोविद्यानं न च परिचयो वैद्यक्तनये

न रोगाणां तत्त्वावगतिरिप नो वसुगुणधी: ।

तथाप्येते वैद्या इति तरलयन्तो जङ्जना
नस्नन् सत्योर्भृत्या इव वसु हरन्ते च गदिनाम् ॥

(वेङ्गटाध्वरिण:)

# कुसंसर्ग-निन्दा।

( २६३ )

दुष्टस्य सङ्गतिरनर्थपरम्पराया

हेतु: सतां भवति किं कथनीयसत्र। लक्केखरो हरति दाग्ररथे: कलत्रं

> प्राप्नोति बन्धनमंही किल सिन्धुराज: ॥ (विज्ञकाया: )

# क्ततम्न-निन्दा।

( २६४ )

दन्तान्तः परिलग्नदुः खदकणा निः सार्थ्यते जिह्नया तां इन्तुं भरलां सदोद्यभयुता दन्तास्तु इन्तानुजाः । त्रा मूलानिपतन्ति दुष्टदशना जिह्ना चिरस्थायिनी मित्रद्रोह्नदुरन्तदुष्कृतफलैनी मुचते कश्चन ॥

## क्रपण-निन्दा।

( २६५ )

सा याता सम भारती प्रतिदिनं सन्त्रा विमाना सन्न मौखर्थं विद्धाति सापि चपला रूष्टा ग्रहान्निर्गता। तामन्तेषयता मयात्र भवतो हारं प्रविष्टं सुदा मन्ये त्वहचसाऽत्र नागतवती स्थानान्तरं गम्यते॥

( २६६ )

दृढ़तरनिबद्दमुष्टे:

कोषनिषसस्य सहजमिनस्य। क्रपणस्य क्रपाणस्य च

केवल्माकारतो भेदः॥

( २६७ )

धनस्य सञ्चयवद् दानमपि कार्यमित्याहः :--

दातव्यं क्षतिभिधेनं न खलु तै: सञ्चीयतां क्षेत्रकं दानं त्रीविक्तक्षितिक्रमरवे: ख्यातं प्रिधव्यां परम्। ट्या स्वं मधु दानभीगरिहतं नष्टं चिरात् सिच्चतं निर्वेदादिव पाणिपादयुगलं घर्षेन्यज्ञो मचिकाः॥

## गृह्विश्रेष-निन्दा।

( २६८ )

क्रतदाराणां पुंसां प्रायणी वन्यविच्छेदी भवतीत्याह:-

यस्या जन्मान्यवंभे वसितरिप सदा दूरदेशे पुरासीत् सेषा भूत्वा वधूटी प्रकटितविनया विस्नसध्यं प्रविश्य । ग्राजन्मप्राणतुस्थान् गुरुजनजननीसोदरानन्तरङ्गान् दूरीक्वत्य स्वगेद्वात् पतिमनुरमते धिग् ग्रहस्थात्रमं नः ॥

( 국물소 )

अव्यक्तिना हि पुरुषाणां सर्वगुणसंहारिणीत्याह :-

तावद विद्याऽनवद्या गुणगणमिस्मा शौर्थ्यगासौर्थ्यवौर्थ्यं गेचे से सर्वशान्तिः परगुणकथने वाक्पटुत्वं प्रसूतम् । यावत् पादाक्कलाभिः खग्टच्युवितिभिः प्रेषितापत्यवक्का-द्या वाबा नास्ति तैसं न च स्वणसपीत्यादिवाचां श्रुतिन् ॥

## जामात्र-निन्दा।

( २७० )

अग्ररण्टहचिरवासिनं जामातरं खत्त्यीक्षत्य क्ययति :--

खग्ररग्रहनिवासः, खर्गवासो धरायां विवसति नन् किष्यद् वासरान् पञ्चषांस्रेत्। तदिवक्तमपि तिष्ठेद् दुग्धलुक्षो विङ्गल-स्तदिधकदिनवासे पादुकापूतप्रष्ठः॥

( 308 )

भारतं पञ्चमी वेद: सुपुत्त: सप्तमी रस:। दाता पञ्चदमां रत्नं जामाता दशमो, यह:॥

## टीकाकार-निन्दा।

( २७२ )

विविधशास्त्रेष वैचचखं विना कस्त्रचिद्द गयस टीकाप्रणयनम्पद्दासाय भवतीत्वाह :दुर्बीधं यदतीन तद् विज्ञहति स्पष्टार्थमित्युक्तिमिः
स्पष्टार्थेष्वतिविस्तृतिं विद्धित व्यर्थेः समासादिकैः ।
त्रस्थानेऽनुपयोगिभिश्व बहुभिजंखेर्भ्यमं तन्वते
श्रोतृणामिति वस्तुविप्नवक्ततः प्रायेण टौकाक्ततः ॥
(भोजराजस्य)

## दारिद्रा-निन्दा।

ू ( २७३ )

कमलयो इरयन्द्रः पूर्णं चन्द्रस्ततोऽधिकम्। तत् तत्र विषद्दष्टिस्ते किं मातः कमलाखये॥ ( उद्गटसागस्य ) ( 208 )

पलालोपरि वस्त्रखग्डमिकं पातथिला निश्चि श्यानस्य भर्तुः सभीपे सनन्धर्यः श्रियमादाय श्थितुमागता पत्नी भर्त्तारिमदमाहः —

वासःखर्ग्डमिदं प्रयच्छ ननु वा खाङ्के ग्रहाणार्भकं रिक्तं भूतलमत्र नाथ भवतः पृष्ठे पलालोचयः। दम्मत्योरिति जल्पितं निश्चि यदा श्रयाव चौरस्तदा लव्यं कर्पटमन्यतस्तदुपरि चिद्वा क्दन्विर्गतः।।

( २७५ )

दारिद्रास्लां दुरवस्थां दर्भयति :--

व्रद्वोद्धः पतिरेष मञ्चलगतः स्थ्रणावश्रेषं ग्टहं ने कालोद्भ्यणैजलागमः कुश्चलिनी वत्सस्य वार्त्तापि नो । यतात् सञ्चितत्विविन्दुघटिका भग्नेति पर्य्याकुला दृक्षा गर्भभरालसां निजवधं खत्रुश्चरं रोदिति ॥

( २७६ )

चुत्तृषाशास्त्रयो दारा मिय जीवित नान्यगा: । तासामाशा महासाध्वी सुच्चन्तं मां न सुच्चति ॥

( 200 )

वाग्वैचित्रेय दारिद्रंग निन्दन्नाइ:-

चौरिस्यो न भयं न दंग्रङपतनात् व्रासोऽपि वा भूपते:

यद्वा नो षयने निशासु गमने दुर्गे च मार्गे खितौ। दारिद्रंग सुखमेव नेवलमहो दु:खह्यं दु:सह-मायान्तोऽतिथय: प्रयान्ति विसुखा निन्दन्ति च ज्ञातय: । ( 305 )

दरिद्रख विद्या विफलैव गासाक्कादनार्थं भिचाययणादित्याच :—

विद्या मे विनता ततोऽजिन सुतैर्लक्काययोमानकैदैन्यात् साऽनयनाऽनयत् सह सुतैर्भिचाऽपरा संग्रहा।
साऽवाध्या भजतं सदैव धनिनस्तस्याच्च जातः सुतः
सेरिर्धः चेत्रज एव पाति ससुखं मां किं तया विद्यया।

( २७८ )

दारिद्र्यान्यरणमपि वैरमिति भङ्गप्रभरेणाच :--

उत्तिष्ठ चणमेकमुद्दह सखे दारिद्राभारं सम त्रान्तस्तावदहं चिरं मरणजं सेवे लदीयं सुखम्। द्रत्युक्तो धनवर्ज्जितेन विदुषा संख्या सम्माने भवो दारिद्रान्मरणं परं सुंखिमिति ज्ञालेन तृष्णीं स्थित:॥

( २८० )

धनाशया धनिय्टहाङ्कर् त्रीरारिकोण गलहत्तं दत्ता वहिब्केतस्य कस्य चिद्किरियम् :—

भस्माच्छ्वतनुः वदर्श्वेषयनाच्छूली वदत्रायनात् तैलाभाववधात् सदा धिरसि मे विधा जटात्वं गताः । गौरेकः स च नैव लाङ्गलवद्दो भार्था ग्टहे चण्डिका प्राप्य त्वत्त इहाईचन्द्रमधुना प्राप्तं पदं शास्तवम् ॥

### ( २८१ )

सर्वे क्षेत्रवहुलै: क्षमंभि: रामपदं प्राप्तुमभिखषिन दारिद्रग्नु सामयवसुलमं रामलं प्रापयदित्याहः—

जनस्थाने स्नान्तं कनकस्रगढणास्वितिधिया वचो वैदेहीति प्रतिपदसुदशु प्रसप्तिम् । कतासङ्कामन्तुर्वेदनपरिपाटीषुरचना मयाप्तं रामसं कुशस्त्रवस्ता न त्वधिगता ॥ ( सहवाचस्पते: )

### ( २८२ )

सुखदुःखं हि भाग्यमूलकमिति उत्तिप्रत्यितिभ्यामाहः

कस्वं भो: किवरिस्न तत् किसु सखे चीणीऽस्वनाहारतो. धिग् देशं गुणिनोऽपि दुर्गतिरियं देशं न मामेव धिक्। पाकार्थी चुधितो यदैव विदधे पाकाय बुद्धं तदा विन्ध्ये निस्वनमस्बुधो न सलिलं चौखां न वा तग्डुल: ॥

## ( 국도 )

कि चित्वाच्यां तरोधेन चिरं प्रोषितं पुनः प्रत्यागतं वाणियरिवद्यालङ्कारमवलीका महाराजक्रणचन्द्रेण किमंबस्था भवतो यहिणीति पृष्टः स "प्रोषिते मिलना क्र्ये"ति यास्त्रनिवमं स्वारयन् प्रत्युवाचः —

न भाले सिन्दूरं न च नयनयोरञ्जनरसो न गात्रे स्नेहादिनं च खदिररागोऽधरपुटे। श्रवेधव्यं किञ्चित् कथयित मदक्षोत्त्वहृद्यो-र्लंठत्यये बाहोर्विगतकलहो लोहवलयः॥ (बाणेश्वर विद्यालङ्कारस्य) ( २८४ )

दारिद्रगत् परो रिपुनांसीत्याहः :-

शीलं शातयित शुरु शमयित प्रज्ञां निच्चत्त क्रमाद्
देन्यं दीपयित चमां ज्ञपयित ब्रोडां निरस्रत्यि ।
तेजो जर्जरयत्यपास्यित मितं विस्तारयत्यर्थितां
दारिद्रंग पुरुषस्य किं न कुरुते वैरं परं भीषणम् ॥
(विविक्रमस्य)

### ( २८५ ).

केनचित् नरप्तिना नियम एष प्रचारितः यत् तस्य राज्यमध्ये कोटीश्वरं विना किष्टिप जनी वर्तुं न समर्थों भविष्यतीत्याकर्ष्यं किषद दरिद्रः कविः राजानिद-सुवाच :—

वाद्यां वाद्यालकोटि: कुपिठरं जठरें मिचिकाणाच कोटि: कोटिगेण्डूपदानां मम ग्टहपटले कुन्तले यूककोटि:। ब्रङ्गे विस्फोटकोटि: कटितटविलसक्पेटे यम्बिकोटि: षसां कोटीखरोऽहं कथय देप कथं ते पुरीभागहं न।।

## ( रह्ह )

सर्वेऽपि पुरुषकारा दैवप्रतिकूलले विफललमायानीलाइ;--

विद्या सत्विता तथा सुजनता सेवादि च प्रार्थना
पञ्चेता: परिणिन्धिर जनियतुं वित्तात्मजं यहातः।।
व्यापारं सक्तलं विद्याय सततं तास्वेव रक्तं मया
दुरैविन दुराक्षना नरपते पञ्चेव बन्ध्याः स्क्रियः।।

### ( 250 )

एकदा महाराज्ः क्षणचन्द्रः वहुदिनादागतं गुतपक्षीयामिनवासिनं वाणेश्वर-विद्यालक्षारमप्रच्छत् भी महात्मन् कस्ते निलंबसंबाद इति। स च बच्चमाणश्चीकेन तदुत्तरं दत्तवान् :—

दारिद्रेगण सहोदरेण सकतं तातस्य नीतं लेयं विद्यामानधनश्च किञ्चन मया स्त्रोपाज्जितं यद्वतः ॥ तेनाद्यापि सह स्थितेन बलिना तत् सर्वमाक्षश्यते श्रीमनाथ विचारणै: ससुचितैस्तं मत्पृथक् कारय॥ (बाणेखर विद्यालङ्कारस्य)

### ( २८८ )

वर्षमानाधिपेन कदाचित् पृष्टः स वाणेश्वरिवदालङारमहोद्धः स्तां पारिवारिकी-मवस्यां वर्णयित स्नः—

लज्जा मानसुता ममाद्यवनिता भिचाऽपरा दैन्यजा तातैष्वय्यविगर्विता बलवती भिचा प्रगल्धाऽभवत्। सा लज्जा निहता तयैव तनयाशोकेन मानो सृतो भिचा दैन्यसुता चिरात् पतिरता नाद्यापि मां मुच्चति॥ (बाणेष्वर विद्यालङ्कारस्य)

### ( عحد )

दानार्थं क्रतमानसेऽपि दातरि हारे दीवारिकेच अिण्माणो वैद्याकरणदरिद्रः श्रीकिमिनं दातारं यावयामास :---

सर्वेज्ञ तं वदिस ज्रुष्ठा दोयतां दीयतां भो दाषातृनां भवित सदृशं रूपमेवं चतुर्णाम् । हौ दानार्थौ भवत इतरी पालने खण्डने च नो जानीमः कथयतु भवान् कस्य वायं प्रयोगः ॥

#### ( 320 )

कविवरवाणिश्वरविद्यालङारः कस्वचित् राज्ञः समीपमुपेत्वाह राजन् जात्वा ब्राह्मणो-ऽप्यहिमदानी कुम्मकारवित्तस्त्रेलिक्तिवानसीत्वका सस्य तवृत्ति प्रमाणयितः

> चिन्ताचक्रे स्वमित नियतं सक्तनोमृत्तिकेय-मार्ट्रीभूता नयनपिललेश्वेम्यते दैन्यद्ग्है:। श्राशाक्षभा: कति कति कताम्छेदिता: कर्मसूबै-र्जात्या विप्र: पुनरहमहो कुम्भकारोऽस्मि वृत्त्या॥, (बाणेश्वर विद्यालङ्कारस्य)

#### ( २८१ )

प्रवत्तवयां सु कस्तविदे दरिद्रस्य कार्यः सात्रवासार्थं राज्ञे निवेदनमेतत् :—

पीठाः कच्छपवत् तरिन्त सिल्लो सम्मार्जनी मीनवद्
दवीं सर्पविचेष्टितानि कुर्तते सन्त्रासयन्ती शिशून् ।

शूर्पार्ज्ञाद्यतमस्तका च ग्टिहिणो भित्तिः प्रपातोन्सुखी
रात्नी पूर्णतङ्गगसिन्नभेमभूद् राजन् मदीयं ग्टहम् ॥

(निद्रादरिद्रस्य)

## दारिद्रा-निन्दा।

( २८२ ) .

दुर्जनं प्रथमं वन्दें सुजनं तदनन्तरम् ॥ सुखप्रचालनात् पूर्वे गुच्चप्रचालनं यथा ॥ (निविड्नितस्बायाः)

#### ( 223 )

सार्वो हि प्रकाणां रिविमेरेन तान् उत्तममध्यमाधमतां नवतीत्वाहः—
ते ते सत्पुरुषाः परार्थेघटकाः स्वार्थस्य ये विधिया

मध्यस्थाः परकीयकार्थ्यकुण्यताः स्वार्थाविरोधेन ये।
तेऽमी मानुषराच्यमाः परहितं यैः स्वार्थतो इन्यते
ये तु घन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहि॥

#### ( ३८8 )

खना हि निषक्षभाः पयोमुखा इति रेफसाहस्थेन प्रमाणयति :— सम्मुखनर्त्ती पिश्चनो भवति सदा यः पदे लग्नः । स पुनः पृष्ठनिविष्टो रेफ द्वायं भिरःस्थायी॥

#### ( २८५ )

परस्वरस्य चक्रविमं विरमेखनमपि वियोजयितुं कर्षांजपानामसीकिकी श्रांतिरित्याइ : दवीदीर्घविषय्द्रनेन शिखिना भूयोऽपि सन्तापने-विस्रोष: पयस: कदापि इविष: केनापि नोझावित: । मन्यान: पुनरेव विस्तृतसुखो भूयो भ्रमकन्तरे पार्थकं विद्धाति तादृगनयोरैक्यं यथा नो पुन: ॥

#### . ( २८६ )

काव्ये भव्यतमिऽपि विज्ञनिवहैराखाद्यमाने मुहुः दौषान्वेष्ण्यमेव मत्तरज्ञषां नैसर्गिको दुर्ग्रहः। कासाऽरेपि विकासिपङ्कजचये खेलन्मराखे पुनः क्रोच्चस्चुपुटेन कुञ्चितवपुः यम्बूकमन्बिष्यति॥

#### ( 720 )

दातुं क्षतयवस्थापि दातुर्मतिविपर्थयं कुर्दन्तं खर्चं प्रति कस्वचिद् याचक-स्रोक्तिरियम् :—

प्रायः खभाव्यक्तिनो म्हतां समीपे तिष्ठन् खलः प्रकुर्त्तः विजनोपघातम्। शौवार्दितैः सकललोकसुखावहोऽपि धूमे स्थिते नहि सुखेन निदेव्यतेऽस्निः॥

## विपत्नीक-निन्दा।

الم عدد )

विलाद् बिहर्विलस्यान्तः स्थितमार्जारसप्योः । त्राखुर्मध्य द्वाभाति दिभाय्यी दुर्बेलो नरः ॥ (विकटनितस्वायाः)

## धनि-निन्दा।

#### ( २८८ )

क्वी भाग्यवमादिक एव धनखानी चवस्थामिदिन पचीपासरे वतासको भवतीस्थाह :—
दूरादर्धिनमाक खय्य भजते सद्यो विक्रपाच्चतां
सङ्गे किञ्च विरोचनत्वमय संस्थाने तृसिं हास्तिम् ।
पाण्डित्योक्तिषु वक्रतुरुहरचने दाने त्वपर्णात्मतामेक: पञ्चसुरात्मक: प्रभुरहो भाग्यै: कली लभ्यते ॥

#### ( 200 1)

भारोपरि गुरुभारोद्दहनाय प्रभुषादिहो धत्यः खगतं विखपति :— ग्रीषे भवभराक्षाको श्रिया ग्रेते सुखं हरि: । सञ्जीवन्तो न जानन्ति दु:सहां परवेदनाम् ॥ (ग्रीसाभद्यारिकायाः)

#### ( 308 )

निद्राति स्नाति भुङ्को चरित कचम्रां ग्रोधयत्यन्तराऽस्ते दीव्यत्यचैने चायं गदितुमवसरः सायमायाद्धि यादि। दृखुद्ग्छै: प्रभूणामसकदिधकतैर्वारितान् द्वारि दीआ-नस्मान् प्रश्चाऽव्यिकन्ये सरसिक्दक्चामन्तरङ्गरेपाङ्गैः। (प्रेमचन्द्र तर्कवागीश्रस्थ)

# , निर्गुण-निन्दा।

( 50% )

केदसम्प्रकचूतचन्दर वने रचा करीरहुमें हिंसा हंसमयूरकोकिलकुले काकेषु बह्मादरः। स्नातङ्गेन खरक्रयः ससमता कर्पूरकार्पासयी-रेषा यत्र विचारणा गुणिगणि देशाय तस्मै नमः॥

# निर्लेष्ण-निन्दा । (ै३०३ )

काम: को मे पुरस्तादिति वदित मुद्धः पेचको मैचकामः संस्थे सिंहेन हेलां प्रथयित नितरां जीर्णवातः स्थातः। उच्छीयोड्डीय काकोऽप्युपह्सित गरुत्मन्तमप्यन्तराले बच्चाभीतिच्युतानां वद वदनस्तां वाचि को बाधकः स्थात्॥

#### ्रीज्ञ-निन्दा। ( ३०४ )

स्थावती नीचमना जेनी वहसम्बद्धितपत्रोऽपि सीयं नीचलं ते परिहरतीत्वाहः स्वभाविन हि यः सुद्रो ह्यादिगुणान्वितोऽपि सः। न जहाति निजं भावं संस्थासु लाक्षितिर्यया।।

## परिजन-निन्दा।

( ३º५ )

मूर्खी बहुविषं पुत्रा बहुतूबी लेवु: सुता । बहुवचं खरा दारा चातिय बहुवियक: ॥ ( उद्गटसागरस्य )

# पुन्न-निन्दा।

३०६ )

पुन्न: स्थादिति दु:खित: सति सते तस्थामये दु:खित-स्तद्द:खादिकमाजने तदनयात् तन्यूखतादु:खित: । जातसेत् सगुणोऽय तनृतिभयं सत्थी स्थां दु:खित: पुन्नव्याजसुपागतो रिपुर्यं मा कस्यचिज्ञायताम् ॥ (भन्नेहरे:)

#### भिचा-निन्दा।

( 00g )

हार हारे परेषामिवरलमटित हारपालै: करालै-रालोक्येवाहतो यः खनित गणयित खापमानं न किश्वित्। सोढुं प्रक्रोति नान्धं खसट्यमितरागारमप्यात्रयन्तं त्राम्यत्याकोदरार्थे स कथमिह शुना नो समी भिन्नको यः ॥ (दामोदरगुप्तस्य) 。 ( ३0年 )

याच्ञासनिपातन्वरयोः सार्थं दर्शयति :--

समस्वेदः पुलका रेवः संभ्वमी समकम्मः वे सान्तर्दातः प्रशिष्टिलधृतिः सास्ययोषः सतर्षः । संवत्तो यो गुरुर्पि लघुर्चन्त तस्तैः प्रकारे-र्याञ्चामञ्दः सम्मति पदवौं सन्निपातञ्चरस्य ॥

# मद्यपान-निन्दा।

( €0€.)

यत् पौला गुरविऽपि कुप्यति विना हितोस्तथा रोदिति भान्ति याति करोति साइसमपि व्याधिभैवत्यास्यदम्। न्बौपोनञ्च जहाति लोकपुरतोऽप्युसत्तवज्ञेष्टते

तक्षजापरिपत्यि मोइजनकं मद्यं न पेयं नरै: ॥
( प्रक्षकस्य )

मूर्ख-निन्दा।

े ( ,३१० . ) े .

गोभि: क्रीड़ितवान् क्षण इति गोसमबुदिभि:। क्रीड़त्यद्यापि सा लंडमीरही देवी पितवता॥ (विज्ञकायाः) ( 1985 )

मूर्खस अप्टविधमावान् विवयोति :--

मूर्खेलं सुतमं भज्ञ कुमते मूर्खेस्य चारी गुणा

निश्चिन्तो बहुमोजकोऽतिसुखरो रास्त्रिन्दिवं खप्नमान् । कार्याकार्य्यविचारणाविरहितो मानापमाने सम: प्रायेणामयवर्जितो दृद्वपुर्मूख: सुखं जीवति ।।

लोभ-निन्दा ।

( : ३१२ )

बोभपरतना हि नौवनायानष्यपद्याय नि न कुर्वनीत्याहः—
यदुर्गामटवीसटन्ति विकटं क्रामन्ति देशान्तरं
गाइन्ते गद्दनं सभुद्रमथनक्षेयां क्रिषं कुर्वते।
सेवन्ते क्रपणं पतिं गजघटासंघट्टदुःसञ्चरं
गच्छन्ति प्रधनं धनान्धितिधयस्तक्षोसविस्कृर्व्जितम्।

🧼 (ख) प्रश्रंसा-तरङ्गः।

उद्गटकविता-प्रशंसा।

789 )

रसाय तसी नम उद्गटस्य

मीतायते हृत् पृष्वताऽपि यस्य ।

प्रपुष्तभावं सुजनस्य चास्य-

( Section )

माविकामेवैति सुदुर्जनस्य ।।

( उद्गटमागरस्य )

- ( ≥ 88 )

खिद्धं खेन समुद्धटेन सरमं खीयं मनी जायते व्याद्धार्थः समुद्धटं खलु मनः त्योतं पुनर्वाञ्छति । अज्ञान् ज्ञानवतोऽपि येन वश्रगान् कर्त्तं समर्थः सुधीः कार्य्यस्तस्य समुद्धटस्य मनुजैरत्यादरात् संग्रहः ॥ (भहोद्धटस्य)

#### ·( ३१५ )

श्रस्थाने पतितः स उद्गटर्सो वाणीप्रियः कस्पते

ग्यकाराय घणाचयाय नितरां तापाय पापाय च ।
स्थाने स व्ययितः परं प्रभवति प्रस्थातये भूतये
चेतोनिर्वृतये परोपक्ततये चेत्रे गिवस्थाप्तये ॥

( पिस्डितजगहरस्य )

#### ( ३१६ )

किं हारै: किम कङ्गणै: किम समै: कर्णावतं सेरलं केयूरैर्म जिल्ला किस सार्व साइम्बरेरम्बरै: । पंसामक्त खिल्ला पुनिरदं मन्यामहे मण्डनं यिवधीड़ितपार्वणास्तकरस्वन्दोपमा उद्घटाः ॥ (वज्रभदेवस्य)

#### उद्यम-प्रशंसा।

भ्रमन् सं पूर्येद वैद्यो स्वमन् सं पूर्येद हिजः। स्वमन् सं पूर्येत् तर्नुरस्वमन् सं न पृर्येत्। (कविचन्द्रस्य)

#### गुगन्न-प्रशंसा।

( 382 )

गुषपरिचयेन तहासाहो यस कस्माप न घटने इसाई:—
संग्टलाति गुणो गुणं गुणिगणाद ग्टलाति तं नागुणो
टूरारण्यनिकेतनोऽपि सधुप: प्राप्येव तत् पङ्कजम्।
साध्वोकं परिषेवतेऽस्य नितरासाकग्रहमुत्कग्रितो
भेकस्तिकटस्थितोऽपि नियतं खादस्यहो कर्दसम्॥

#### गृहि-प्रशंसा।

( 385 )

पुत्रः सचरितः सती प्रियतमा खामो प्रसादे वृखः विद्यां मित्रसवश्वतः परिजंनो निष्क्षेत्रलेशं मनः। पाकारो मधुरः स्थिरय विभवो विद्यावटातं सुखं तुष्टे विष्टपक्षष्टहारिणि हरौ संप्राप्यते रीहिना ॥

#### कात्त-प्रशंसा।

₹ ₹ 0

ा चिषु न: प्रथस: नो वा िदासदाह :--

यम्छात्रः श्वतमार्त्वमधैमिद्धिलं यद्धाति स श्राव्यतां यो वित्ति दिव्दाहृतं क्षतफलं तत्रापि वक्तुर्वत्रः । यसु स्पष्टमनेकशोऽप्यभिहितः कुर्यात्र किञ्चिद्रहं धिक् तं तिस्तिरौ धिगेव नितरां धिक् तहुवं गर्देभत्॥

(इरिभइस्य)

# तेज्खि-प्रशंसा।

( ३२१ )

खपीरुषमहायशाः समयदोषदुः खाऽपि सन्ननस्पविषयाशयो न् घुषु नेहते वस्रैसु।
महीधरसहोदरिहरदयूथिवद्रावणो
बुभुन्तुरिप केशरो न खलु मूर्षिकं धावति।।

द्या-प्रशंसा।

( ३२२ )

दया पर धकाममुत्र चात

दयावतां न खपर्प्रभेदः।

दुःखं परेषामवलोकते चेद्

मलाऽत्मनस्तद् व्यथते दयातुः॥

( शिवनारायण शिरोमण: )

#### दात्र-प्रशंसा।

( ३२३ )

स्रिद्रदुःखद्रीकरणे देवानां वैमुखं दर्भवन् दानशीलान् महे।जनान् सौति :—

रुद्रोऽद्रिं जलिं हरिदिं विषदो दूरं विहायः श्रिता

भोगीन्द्राः प्रबला श्रिप प्रथमतः पातालसूले स्थिताः ।

बीनः पद्मवने सरोजसदना मन्देऽर्थिसार्थाद् भिया

दीनोद्वारपरायुणाः कलियुगे धन्या उदारा जनाः ॥

(श्रङ्कस्थ)

( ३२8 )

एकोऽयं पृथिवीपति: चितितले लचाधिका भिच्नका: किं कसी वितरिष्यतीति किमहो एतद् व्रथा चिन्त्यते। पास्ते किं प्रतियाचकं सुरतन्तः प्रत्यस्वुजं किं रवि: किं वाऽस्ति प्रतिचातकं प्रतिस्तागुस्त्रच्च धाराधरः।

## दाम्पत्यप्रेम-प्रशंसा।

( ३२५ )

प्रशंकित च निन्हित्त निगमा यद् ग्रेहाश्रमम्।
दाम्पत्यसाम्यवैषम्यभेदादेतद्व्यवस्थिति:।।
( नीजकगढदीचितस्य )

## 'दुःख-प्रशंसा।

( ३२६ )

हिष्टलेन विवुध्य हैं खमबुधेनैंतत् कदा काम्यते
न हिष्टं परमिष्टसाधनिमदं विज्ञेन विज्ञायते।
वैराग्यं निह जायते जिनहरं श्रोकादिजं तहिना
तस्मादेव गुणलमत्र मुनिना गीतं कणादादिना।।
(महामहोपाध्याय राखालदास स्यायरद्वस्य)

#### धन-प्रशंसा।

े( ३२७

धनसम्बन्धादेव पुंचां समानभागित्वमित्वाह :--

लक्षाय इति गोविन्दः श्रीदिमविविवीखरः। चिर्ण्यगर्भे दृत्येव ब्रह्मापि बहु मानितः॥ (नीलक्ष्यदीचितस्य)

## धनि-प्रशंसा।

( ३२८ )

धनगुणयोर्धनमेव गरीय प्रताह :-

विग्रस्तेषां विद्यां धिगपि कवितां धिक् सुजनतां
वयो रूपं धिग् धिग् धिगपि च कुलं दुर्गतिसताम् ।
पसी जीयादेक: सकलगुणकीनोऽपि धनवान्
बिर्यस्य द्वारे त्यणलवसमा: सन्ति गुणिन: ॥

#### धमे-प्रश्रसा ।

( 국국은 )

मानुष्ये सित दुर्लभा पुरुषता पुंख्वे पुनविषेता विप्रत्वे बहुविद्यता नययुता विद्यावतोऽर्थेच्चता । चर्येच्चस्य विचित्रवाक्यपटुता तचापि लोकच्चता लोकच्चस्य समस्त्रशास्त्रविदुषो धर्मे सितर्दर्लभा ॥ (चेसेन्द्रस्य)

#### ( ३३० )

भर्मः ग्रमं परत्र चेह च तृषां धर्मोर्डन्धकारे रिवः सर्वापत्रश्यमचमः सुमनसां धर्मो निधिर्मूखवान् । भर्मो बन्धुरबान्धवे पृथुपये धर्मः सुहृतिश्वलः संसारोक्मक्खले सुरतक्नीस्येव धर्मात् परः ॥ (चेमेन्द्रस्य)

#### परिइत-प्रशंसा।

( 358 )

पिखतस घष्ट गुणान् विद्यणेति :--

दश्यं नोइइते न निद्धित परान् नो भाषते निष्ठुरं प्रोक्तं केनचिदिपियञ्च सहते क्रोधञ्च नालस्वते । ज्ञाला प्रास्त्रमपि प्रस्तमनिशं सन्तिष्ठते सूकवद् दोषां ज्ञादयते गुणान् वितन्ते चाष्टी गुणाः पण्डिते ॥ ( ३३२ )

उपादाता यावन भवति गुणाना गुणवता-मसलाब्यान्तार्वात्रभुवनमञ्चार्च अपि गुणाः । अपि प्राग् देखार्रेर्डृदयवसतेः कौसुभमणिः स निं नासोदब्धौ श्रुतिरपि किमस्य क्वचिदभूत् ॥

## परोपकार-प्रशंसा।

( ३३३ )

चित्रः खोपार्जितवने, परीपकारः कृतेव्य इति दृष्टानेन द्रद्यति :— रत्नाकरः कि कुकृते खरत्न-

विन्याचल: नि करिभि: करोति।

श्रीखण्डखण्डें भेलयाचलः किं.

55 ES

परोपकाराय सतां विभूति: ॥

## प्रेम-प्रशंसा।

° ( \$\$8 )

रन्दुः क्षे क च सागरः क्षे च रिवः पद्माक्रः क्ष स्थितः क्षां क्षे वा क्ष मगूरपङ्किरम् ला क्षां क्षे वा मालती । मन्दाध्वक्रमराजहं सनिचयः क्षां क्षे वा मानसं यो यस्याऽभिमतः स तस्य निकटे दूरेऽपि वा वक्षमः ॥ ( ३३५ )

दोषः किष्ठद् यदि निजजने सम्भवेद दैवयोगाद् नासौ ग्राह्मो भवति महतां रोतिरेषास्ति लोके । स्प्रक्षो देवाद् यदि जुसुदिनों गच्छति स्वान्ये चेताः पद्मिन्या स प्रियमधुकरस्यज्यते किं कदाचित्॥

#### ब्रह्मतेजः-प्रशंसा।

( ३३६ )

अस्पीयसैव पयसा यः क्षमाः यरिपूर्व्यते । पपौ तदुद्भवः सिन्धुं गुरुत्वादु ब्रह्मतेजसः ॥

#### भक्ति-प्रशंसा १

( २३७ )

नो सुक्रेंग्र स्टइयामि नाय विभवै: कार्यं न सांसारिकै:
किन्तायोज्य करी पुनः पुनिर्दि लामीयमभ्यर्थये।
स्त्रि जागरणे स्थिती विचलने दुःखे सुखे मन्दिरे
कान्तारे निश्चि वासरे च सततं भिक्तममासु त्विय।
(वाग्मटस्य)

#### मनिख-प्रशंसा ।

( 支章本 )

भन्तोमन परेषां सेवाहस्वपेष्णा व्याधिना तत्वरणाचमत्वमि हरिमबाह :—
पङ्गी वन्द्यस्वमितिं न ग्टहं यासि योऽवीं परेषां
भन्योऽन्ध त्वं धनमदवतां नैचसे यसुखानि ।
श्लाच्यो सूक त्वमिप क्षपणं स्तीषि नार्थायया यः
स्तीतंव्यस्वं विधर न गिरं यः खलानां सृणोषि ॥

#### मच्ख-प्रशंसा।

( 355 )

स्त्रभावतं उन्नतचेता जनो नन्नविभवयुक्तोऽपि निजनीन्नत्यं न सदाचित् परिस्रतीत्वासः :— सद्दतां प्रकृतिः सेव वर्षितानां परैरपि । न जन्नाति निज्ञं भावं संख्यासु लाक्तित्यया ॥ (शिवनारायण भिरोमणः)

# म्रीन-प्रशंसा।

( ₹80 )

वाचाखतां निन्दन् मीनं सीति :—

भींखर्थं लघुताईतुर्मीनमुद्रतिकारणम् । मुखरं नूपुरं पादे कच्छे द्वारो विराजते ॥ . ( \$88 )

भसुषिनुदाने विष्याखल एष प्रतिपलं

विलोल: काकोल: क्रणित खलु यावत् कटुतरम्।
सखे तावत् कौर दृढ्य हृदि वाचच सकर्षं
न मौनेन न्यूनो भवति गुणभाजां गुणगण:॥

## विद्या-प्रशंसा।

( 387 )

विद्या नाम नरस्य कीर्त्तरतुला भाग्यच्ये चात्रयो चेतुः कामदुवा रितस्र विरहे नेत्रं त्यतौयं च सा। सक्तारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेच्य सत्रसुखदं विद्याधिकारं कुक्॥

## खरूपनिरूपण-प्रशंसा।

( \$8\$ )

एवं बहवी जना इखन्ते ये तावत् स्थानविशेषवासित्वात् तदनुसारेख निन्धन्ते तम्र युक्तमित्याहः—

पुंस: खरूपपरिद्यंनमेव कार्यं

तक्त्रससूमिगुणदोषक्रया वृथेव । रताकरोत्यमभिनन्दति को विषं वा को वा न पग्नमभिनन्दति पंदुकातम्॥

#### सहाय-प्रशंसा।

( \$88 )

सदंगजातं, गुणकोटिनसं

धनुः कथं चन्नियवामहस्ते।

गरः परप्राणहरोऽप्यसव्ये

सत्पचयोगादधमो गरीयान्॥

( ३४५ )

दुर्चेलोऽपि सहायवत्तया सवलदु:साध्यं साध्यतीत्याह :---

श्रत्युचभूधरघरोपरि तुङ्गवृचात्

काकोऽपि पक्कपलमालभते सपचः।

सिंहो बली दिरदवर्थवलाधिकोऽपि

सीदत्यहो तर्तंले स हि पचहीन:॥

## सुकवि-प्रशंसा।

( \$84 )

भीरं निचिपते पदं हि परितः शब्दं समुद्दीचते नानार्थाद्वरं पञ्च नाव्कति सुदाऽलङ्कारमाकषेति। आदत्ते निमलं सुवर्णनिचयं भत्ते रसान्तर्गतं दोषान्वेषणतत्परी निजयते सचीरवत् सत्कविः॥ ३प्र—१० ( 580 )

श्रश्नित् केचिदुंपासते क्षपणवत् केचित्त्वलङ्ग्वेते नष्टावत् खलु धातुवादिन इवोहभ्रश्ति केचिद् रसान् । श्रश्नीलङ्ग्वतिसद्रसद्रवसुचां वाचां प्रशस्तिस्ध्रशां कत्तारः कवयो भवन्ति कतिचित् पुख्यैरगख्यैरिह ॥ (राघवचैतन्यस्य)

( 38年 )

नैव व्याकरणज्ञमिति पितरं न श्वातरं ताकिकं

दूरात् सङ्ग्रचितेव गच्छिति पुनश्चम्हालवच्छान्दसात्।
मीमांसानिपुणं नपुंसकमिति ज्ञाला निरस्तादरा
काव्यालङ्करणज्ञमित्य कविताकान्ता वृणीते स्वयम्॥
(चेमेन्द्रस्य)

## सुजन-प्रशंसा।

( 385 )

दृश्यन्ते भुवि भूरिन्निस्वतरवः कुन्नापि ते चन्द्रनाः पाषाणः परिपूरिता वसुमती वज्ञो मणिर्दुर्श्वभः । श्रूयन्ते करटारवास नियतं चैत्रे कुङ्गक्र्जितं तसन्य खलसङ्खलं जगदिदं दिताः चिती सळानाः ॥

( ३५० )

ष्टष्टं प्रमरिप पुनश्चन्दनं चारूगन्धं ° किनं किनं पुनरिप पुन: खादु चैचेचुदग्डम्। दिग्धं दग्धं पुनरिप पुन: काच्चनं कान्तवर्थं प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविक्षतिर्जायते नोत्तमानाम्॥

सुपुत्त-प्रशंसा।

( ३५१ )

कुकाः परिमित्रमकाः

पिबत्यसी कुम्भसम्भवीऽमोधिम्। भतिभेते हि सुपुन्न:

किश्वजनके निजेन चिरतेन ॥ ( भट्टभब्रटस्य )

( ३५३ )

पात्रं न तापयित नैव मर्खं प्रस्ते वे सेहं न संहरित नैव गुणान् चिणोति । द्रव्यावसानसमये चलतां न धत्ते सत्पुत्र एव कुलसञ्जनि कोऽपि दीप: ॥

( ३५३ )

श्रस्तंगते भास्ति नान्धकारान् श्रनेश्वरो इन्ति विधी वृधस्य। पितुगुँषैने प्रतिभाति पुत्रो गुणान्वितो हि स्वगुणिन भाति।

## सुवंश-प्रशंसा।

( ३५४ ः)

गुणप्रयुक्ताः परमभैदिनः

गरा द्वावंग्रभवा भवन्ति हि ।

तथाविधा ये च विश्वद्वंग्रजा

वजन्ति चापा दव तेऽतिनस्त्रताम् ।।

# सुसंसर्ग-प्रशंसा।

( ३५५ )

मलयाद्रे: समीपस्थो विटपी चन्दनायते। कतवास: समं सद्भिर्दुर्जनः सज्जनायते॥ (रत्नाकरस्य) ( ३५६ )
दूरीकरोति कुमति विमलीकरोति
चेतिस्रान्तनमधं चुलुक्रीकरोति ।
भूतेषु किञ्च करूणां बहुलीकरोति
सङ: सतां किम न मङ्लमातनो

सङ्गः सतां किसु न सङ्गलमातनोति ॥ ( भर्गटस्य )

#### स्थानमहिम-प्रशंसा।

( इंप्रुं

पकस्य चन्द्राद गुणाणिको सत्यपि स चन्द्रवत् कि नाद्रियते इति शक्कां निरस्वन्नाहः -स्मी पत्ती शुद्धी सुवि वियति चाव्याहतगतिः

भदा मीनं भुङ्क्ते वसति सक्तस्थाणुश्चिरिस । वके चान्द्रसुख्यो गुणसमुद्यः कश्चिद्धिको

, गुणाः स्थाने मान्या न च पुनरमी स्थानरहिता: ।।

(वरक्चे:)

#### रस-तरङ्गः।

#### (१) छङ्गार-रसः।

( ३४८ )

वच्चः ख्राबीवदनवामगरीरभागैः

पुर्खन्ति युख्य विश्वतां प्रंत्तवास्त्रयोऽपि। सोऽयं जगन्नितयजिल्वरचापधारी सारः परान् प्रहरतीति न विस्नयाय॥ (२) वीर-रसः।

( ३५८ )

पौतोऽन्थे कलसो इविन सुनिना ध्वस्तोऽसि हेवासुरै-राबद्वोऽसि च राघवेण खदुना प्राखाखगैर्लेङ्वितः । धिक् लां नाम च तेऽस्बुधिः सलिलधिः पानीयधिस्तोयधिः पाथोधिर्जलधिः पयोधिरुद्धिर्वारांनिधिर्वारिधिः ।

( ३६० )

बद्धायो बद्धसन्धानो दूरपाती च राघवः। कर्णो दृढ़प्रहारी च पार्थसैते त्रयो गुणाः॥ ( चिमेन्द्रस्य )

(३) करुण-रसः।

( \$ € 8. )

व्याधिन जालनिवज्ञा काचिन्युगी सक्तर्यं व्रशीत :--

यादाय मांसमखिलं स्तनवर्जमङ्गान्-

मां सुञ्च वागुरिक यामि'कुर प्रसादम् । सीदन्ति प्रत्यकवलग्रहणानिभन्ना

> मसार्गवीचणपराः श्रिश्यवो सदीयाः ॥ (मुक्तापीड्स्य)

( ३६२ )

महापण्डितस्य वाणमद्दस्य चत्युसमये खेदोत्तिरियम्

ध्वस्तः काव्योगमेतः कविविपणिमहारत्वराश्चिविश्रीर्णः

शुष्तः शब्दीविश्वस्तुः प्रलयसुपगतो वाक्यमाणिक्यकोषः । दिव्योक्तीनां निधानं निधनसुपगतं हा हता दिव्यवाणी बाणे गीर्वाणवाणीप्रणयिनि विधिना प्रापिते दीर्घनिद्राम्॥

(बाणभष्टस्य)

( ४ ) बद्धत-रसः।

( ३६३ )

मूकारव्यं कमपि बिधरा स्नोकमाकर्णयन्ति

यदानुस्तं विलिखति कुषिः स्नाघया वीचतेऽन्धः।

अभ्यारोहत्यहह सेहसा पङ्गरप्यद्रिश्यक्षं

मान्द्रालस्याः शिश्वभरणतो मन्द्रमायान्ति बन्ध्याः ॥

(पू) हास्य-रसः।

( \$ \$ \$ )

चूर्णखदिरयुतवीटी-

जनिताधररागभङ्गभयात्।

पितरि प्रेते गणिका

रोदिति हा ताततातीति॥

( चेमेन्द्रस्य )

## (६) भयानक-रसः। ( ३६५ )

दीप्तचुद्देगयोगादु वदनलहलहज्जस्विजिह्वाग्रलीढ़-ब्रह्माण्डचौद्रविन्दुप्रवलतरभवज्जाठरीकिस्फुलिङ्गाम्। कार्ती कङ्कालभेषामतुलगलचलन्सुग्डमालाकरालां गुन्त्रासंवादिनेत्रामजिननिवसनां नौमि पाशासिहस्ताम्। ( शाङ्गधरस्य )

# (९) बीभत्म-रसः। ( ३६६ °)

उल्कृत्य ज्वितां ग्रवात् कथमपि प्रेताश्रनः पैशितीं पेशीमन्निमयीं निगीर्थं सहसा दन्दच्चमानोदरः। धावत्युत्प्रवते सुंडुनिपतित् प्रोत्तिष्ठति प्रेचते विव्यक् क्रीयति संपिनष्टि जठरं सुध्या चलन्सँस्तकः॥

# , (८) रौद्र-रसः।

( 0)5

रे घृष्टा धार्त्तराष्ट्रा: प्रबल्रभुजवहत्त्तारख्वा: पारख्वा रे र वार्ष्णेयाः सक्तंषाः ऋणुत मम वंचो यद् व्रवीस्यूर्दबाहुः। एतस्थोत्खातबाहोर्द्रुपदन्रपसुतातापिनः पापिनोऽइं पाता च्च्छोि पितानां प्रभवति यदि वः कोऽपि वा तं स पातु ॥ (६) शान्त-रसः।

चनित्यता।

( ३६年 )

सिवधं विबुधास्तमन्धकरिएं मा क्रिय्यतान्ययुते
यस्मादत्र परत्र च तिज्ञगति त्राता स एकः श्रिवः।
आयाते नियतेवैशात् सुविषमे कालात् करालाद भये
क्रुत्र व्याकरणं क तर्ककलहः काव्ययमः क्रापि वा॥
(राजानकलीलकस्य)

ञ्चनुतापः।

( 考養之。)

कविर्वार्श्वकं निन्दति :-

ेगावं संकुचितं गतिर्विगितिता दन्ताः समुमूबिता इष्टिनेग्यति, रूपमेव चिततं वक्तञ्च बाबाक्कबम् । ज्ञाबापं न करोति बान्धवजनः, पत्नी न ग्रज्यूवते हा कष्टं स्थविरः विताऽपि बहुमिः पुत्तेरवज्ञायते॥

> कर्मफलम्। (३७०)

बच्चीनायं वहति गरुड्सस्य भोच्यो भुजङ्ग उचा वोद्रा धनपतिसखं सोऽपि घासं जघास । इंसो भुङ्त्रे विसक्तिश्रस्यं ब्रह्मणो वाइकोऽपि सेवाभिने चयति सहतां कंसैणो दुविंपाकः ॥ ( 308 )

स्वश्चं जन्म सह त्रिया स्वयमिष त्रैसोक्यभोभाकरः
स्थित्यश्चं भितिकग्छमप्युपगतस्तेनापि भीर्ने धतः।
विद्वं भीतकरस्त्रयापि न गतः चीणः परं प्रत्युत
प्रायः प्राक्तनमेव कमे बस्तवत् कस्योपसुवीत कः।।
(पण्डितस्रीवकस्य)

# काल-चरित्रम्।

( ३७२ )

पृथ्दीतलिऽस्मिन् यावतीया जीवा: सर्व्वया सर्व्वदेव श्राहारान्वेषणतत्परा न कदाचिदः सत्विचनां क्षर्वनीत्याहः :—

मेको धावति तञ्च धावति प्रणी सपं शिखी धावति
व्याधो धावति केकिनं विधिवशाद व्याघ्रोऽपि तं धावति ।
स्वसाहारविहारसाधनविधी सर्वे जना व्याकुलाः
कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि नो दृश्यते ॥

दैवबर्णम्। ( ३७३ ) (क)

दाता बिल: प्रार्थियता रमेशो दानं मही वाजिमखस्य कालः। दातु: फलं बन्धनमेव जातं नमोऽसु दैवाय यथेष्टकर्चे॥ ( न्रेमेन्द्रस्य ) (頃)

यो यं जनापकरणाय स्वलखुपायं , तेनैव तस्य नियमेन भवेद विनाशः। धूमं प्रसीति नथेनान्ध्यकरं यमन्निभूत्वाऽस्तुदः स शमयेत् सिललैस्तमेव।।
(कच्चणस्य)

प्रार्थना ।

( 80€ )

सुतितामिनः कस्यचिदुतिरियम् :--

सुव्यक्ता वेदभागैश्वरमदुरितजध्वंसक्ष्या हि सुक्ति-क्वत्तातस्त्रं खबोधो ननु जनकतया तस्य दौत्यं न युक्तम् । भन्ने त्वं तत्त्वबोधस्य हि (नजजननी धर्मतः सापि नम्नी गद्यैः पद्यवेचोभिः परिच्सनविधी त्वं हि वक्तं समर्थो ॥ ( धर्गटस्य )

( ३७५ )

गङ्गातीरवासी स्थविर: कोऽपि धनवान् कदाचित् कैनचिदास्पीयेन् "प्रयं भवान् स्रीररचार्यं गासाच्छादनादिषु न यतते" द्रस्थेवं पृष्टस्तं प्रस्पुवाच :—

सः सिन्धुतीरेऽचविचातवीरे

वहत्समीर करलभ्यनीरे।

वसन् कुटौरे परिधाय चीरे करोस्यधीरे न रुचिं ग्ररीरे ॥ ( ३०६ )

वाराणसां विश्वेश्वरसभीपे प्रार्थना :--

हर हर ह रितं में देहिंगेहिंषु गङ्गा-धर धर धरभावं चेतसः खे पदाने। भव भव भवसिन्धौ कर्णधारोऽत्र खत्युं-

> जय जय 'जय-शक्तो'-वाक् सदा स्थान्मदास्ये॥ (स्थामाचरण कविरत्नस्य)

#### विषय-खणा।

( <sup>\*</sup>३७७ ) (**क**)

समाप्य विषयान् सर्वान् यः क्षेणे भिक्तिमिक्कृति । सागरे शान्तकक्षोले स्नातुमिक्कः स दुर्मतिः ॥

( 頓 )

यसा बीजमहङ्गितिर्गृत्तरं मूलं ममिति यही
भोगस्य स्मृतिरङ्क्तरः सुतसुतः ज्ञात्यादयः पद्मवाः ।
स्कान्धो दारपरियद्यः परिभवः प्रष्यं फंलं दुर्गतिः
सा मे ब्रह्मविभावनापरश्चना तृत्यास्ता स्वयताम् ॥

वैराग्यम्।

( ३७८ )

भोगे रोगभयं सुखे चयभयं वित्तेऽग्निभूसद्भयं दास्य स्नामिभयं गुणे खलभयं वंग्रे कुयोषिद्भयम् । माने क्लानिभयं जये रिप्रभयं काये क्लान्ताद्भयं सर्वे नाम भवे भवेद्भयमयं वैराग्यमेवाभयम्,॥ ( च्लेमेन्द्रस्य )

विविध-त्रङ्गः।

प्रथम-विन्दुः।

प्राचीन-शि्लालिपिः।

(१) पुरीधामख-जगन्नाथमन्द्रम्।

°(. ३७८ )

( क )

पुरोधामस्थलगन्नायदेवस्य वर्त्तमानमन्दिरस्य निर्माणकार्तमाः :--

श्रकाब्दे रत्नुश्रभांश्ररूपनचत्रनायके। प्रासाद: कारितोऽनक्रभीमदेवेन घीमता। ( 堰)

वासुदेवरथक्षते गृङ्गावंशानुचरिते यस्ये नाधिकां प्रति अनङ्गसुन्दरनायकेन किथितोऽयं स्रोक: पूर्व्योक्तस्य स्रोकस्येव समर्थकः —

> श्रङ्गचौणिश्रशाङ्गेन्दुसियते शकतकारे। श्रनङ्गभीमदेवेन प्रासादः श्रीपतेः कृतः॥

## (२) काशोधामस्य-भवानीभ्रव्यसन्दिरस्।

( ३८० )

वाराणसीस्थितस्य भवानीश्वरमन्दिरस्य निर्म्माणं प्रातःस्वरणीयया नाटोरराज्ञ्याः भवान्या कारितमित्याङः :—

( क-ख ) "

बाणव्याहृतिरागेन्दुसिक्षते शक्तवसरे। निवासनगरे श्रीमिदिखनाथस्य सिक्षी॥ धरामरेन्द्रवारेन्द्रगौड्भूमीन्द्रभाविनी। निर्ममे श्रीभवानी श्रीभवानीखरमन्द्रिस्॥

# (३) वड़नगरस्य-गोपालमन्दिरम्।

( 326 )

सुर्शिदावाद-जीवानर्गत-'वड़नगर'-स्थितस्य गोपालमन्दिरस्य निर्माणं प्रातःस्वर--णीयाया 'नाटोर'-राज्ञ्या: कर्न्य्या तारया कारितमित्याई':—

खश्र्चमित्र शाके श्रीभवानीतनुसस्भवा। निर्ममे श्रीमती तारा श्रीमद्गोपालमन्दिरम्।।

# (४) गङ्गावासयासस्य-इरिचरमन्द्रिस्।

( ३८२ )

हरिहरभेदज्ञानोपहतवित्यां नराणां धान्तिं निराकतुं नवहीपाधिपतिना मह-राजेन्द्रवाहादुर-क्षणचन्त्रेण गङ्गावासे हरिहरस्तिंखापनं क्षतिमत्याहः— गङ्गावासे विधिश्रुत्यनुगतसुक्षतचौणिपाले भनेऽस्मिन् श्रीयुक्तो वाजपेयो भुवि विदितमहाराजराजेन्द्रदेव:। भेत्तुं श्रान्तिं सुरारितिपुरहरभिदामज्जतां पामराणा-महैतब्रह्मरूपं हरिहरसुमयाऽस्थापयक्षोलया च।।

# ः दितौय-विन्दुः।

(१) अप्रज्ञुति-कविता।

( ३८३ )

या पाणियहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोइवाँ गौरी स्पर्धसुखावहा गुणवती नित्धं मनोहारिणी। सा केनापि हृता तया विरहितो गन्तुं न शक्तोऽस्मारहं हे भिच्चो तर्व कामिनी नहि र्रोह प्राणिप्रया यष्टिका॥ (निशानारायणस्य)

# (२) ऋट-कविता।

( ३८४ ) ( क )

ग्रव्याद् व: करणीरणी रणरणो राणोरणी रावणी धृत्वा येन रमा रमा रमा रामा रमा सा रमा । स श्रीमानदयोदयो दयदयो दायो दयोवेदयो

विषाुर्जिणुरभीरभी राभी रभीसीरभी: ॥ ( पदच्छेदे श्लोकस्थास्य त्राक्ततिरियम् )

( 頃 )

ह क १० ११ १२ १३ ४

चव्याद् वं: करणोरण: रणरण: राण: चरण: रावण:

३ १ १० १८ २० १६ २१ प्रला येन रं चार मारं चरमा रामा रमासारमा ।

६ २२ २३ ५ ८४ २ २४ स त्रीमानदयोदय: दयदय: दाय: त्रव्य: वेदय:

० रम् २६ २०

विखाः जिखाः पभीरभीरभरभीराभीः यभीसीः यभीः

## (३) गणित-कविता।

( ३८५ )

कियद गणितशास्त्रसागरपारदर्शी महापुरुष: श्लोकैनानेन पाठका यथेक गणिवलापि यथा विश्वलिकशतवर्षे (१२० वत्सरव्यापि) परमायुर्वभने तथा सुकोश्वलिपदः दर्शयति:—

द्रष्टं कार्त्तिवदर्भनेस गुणितं बद्रेण युक्तं तथा
ब्रह्मास्वप्रदतं जलाधिपतिना यच्छेक्रितं तत् युनः ।
विदाङ्गेस हतं तदब्दिनचयं विश्वेसभित्तवताः
स्तिष्ठेयुर्भुवि पाठका दति सदा विष्राग्रतीवार्थना ॥
(स्यार् श्रीयुताग्रतीवमुखोपाध्वायसरस्वत्थाः)

( 表文章 )

कथिदनेन श्रोकेन भिक्कोरिया-महाराज्ञा चलखृष्टीयान्दं कौयलेनाविकरोति :—
इष्टं खाम्नखसंयुतं खखयमव्यस्तं खखेणान्तितं
खाकाश्राश्रमभाजितं हिगुणितं यच्छेषितं दृग्हतम् ।
खाकाश्राग्निसमन्तितं ग्रिशयुतं यत् तत्र खुष्टीयके
वर्षेऽस्मान् समपास्य नाकमगमद भिक्कोरिया भूतलात्॥
हरकुमारशास्त्रियाः

( 626 )

स्रोकेऽत पूर्वार्ड परार्डे च प्रयग्रीत्या १२० संख्याया भाविष्करणार्थं कीमलक्ष्यं वर्णते :---

दृष्टं वाणगुणं सुखेन सिहतं खाङ्काइतं यत् फलं तत् तष्टं यरमूधरेय गुणितं पचेण संवक्षरम् । विष्टं नागइतं युतं ययस्ता निम्नं यरम्ने: यिवें- खाष्टं व्योमयुगेगेजेन गुणितं जीवन्तु यिष्टा जनाः । ( चद्वटसागरस्य )

## (8) चित्र-कविता।

( ३८८ )

शोनोऽयं पन्नीमित्वीमपाटे यथा एकविध एव भवित तथा कौयवं दर्भयित :— विदापने स प्राक्षे रिचतिन जन् गुच्छेदयत्नेऽरमेरे देवासत्तेऽसुदची वलदमनयदस्तोददुर्गासत्तासे । सेवासगीदुदस्तो दयनमदलवचीदसुत्ते सवादे रेमे रत्नेऽयदच्छे गुन्जनितचिरक्षेप्रसद्देऽपदावे । (नद्रस्य)

# (पू) प्रहेलिका-कविता ।

(्३८) (क)

जः कर्णारिपिता किमिक्कृति जनः किं खीक्षतं विश्वाना को जानाति परिक्षितं विषमगुः कुत्रास्ति वा कामिनाम्। सीता कस्य वधः प्रियः किमु इर्रवर्क्यः कफे की नृणां तत्रत्युत्तरमध्यमाचरमद्दामन्त्रो मुखे राजताम्। (सर्भकस्य)

( उत्तरं-"सरस्रति नमसुभ्यम्")

( 6)

न्सर्वस्वापचरो न तस्करवरो रची न रक्तांत्रनः

सपौँ नैव विजेशयोऽखिलनिशाचारी न भूतोऽपि च। अन्तर्ज्ञानपटुने सिद्धपुरुषो नाप्याश्रगो मारुत-

स्तीन्यास्थो न तु सायकस्तमिष्ठ ये जानन्ति ते पण्डिताः ॥

( उत्तरं--"मलुणः" छारपोका इति भाषा )

(६) समस्यापूरण-कविता।

。 ( इट॰ ) (का)

्समसा—"श्रष्टत्याः परतिविधिनं नवनी सा पीर्थमासी विख।" भागं सन्धिमहोत्सवे बिलिघटारत्तोत्कटास्तादनात्

सीहित्येन धराधराष्ट्रभुवि सोद्वारं चिपन्यां शिरः। चूड़ाचन्द्रनभःस्थलेन्दुमिलने नोरम्भृतासंघटाद

"श्रष्टम्याः परतस्तिथिने नवमो सा पौर्षमासी किल"।

(कालिदासस्य)

( 個 )

मनखा—"क्वांते क्वतं करोति क्वतः क्वंन्यवं क्वंते।" दारे यस्य सदा समीरवक्षी संमार्क्ननं पावकः

पाकं श्रीतगुरातपत्ररचनां देस्ती प्रतीहारताम्।

देवां दास्वविधिच हास्यमपरे धन्यः स लङ्केखरः

"कुर्वाते कुरुते करोति कुरुतः कुर्वन्यसं कुर्वते ॥"

(ग)

समस्रा—"पतिवर्क्षं न पश्चिति।" चतुर्थ्योभीद्रमासस्य चन्द्रचूड्स्य कामिनी। दिनद्वयं वर्षमध्ये "पतिवर्क्षं न पश्चिति"॥

(日)

समस्रा—"ब्राह्मणस्य महत् पापं सन्यावन्दनकर्षाभिः।"
परोपकारसद्वस्परोधकान्यापकारजम् ।

द "ब्राह्मणस्य सहत् पापं सन्ध्यावन्दनकर्षामिः ॥"

( उद्गटसागरस्य )

( )

सनसा—"चन्द्रोदयं वाञ्हति चन्नवानी।"

प्रती दुरन्ते परिभूयमाणे

न कस्य हर्षः समुदेति चित्ते।

भूत्या तवाच्छादिर्तमाश्रतोष

"चन्द्रोदयं वार्ह्हति चन्नवाकी" ॥

( उद्गटसागरस्य )

(日)

समसा-"मापपेषक्वंन ।"

दाचित् कान्ता विरह्नविधुरा प्रीषितस्य प्रियस्य प्रावट्काले प्रवलजलदैः पीद्यमाना पिनष्टि । बद्धं रामं इत्मद्ब्णी वास्नुकिं र्क्तुश्वजञ्च चिक्षा मध्ये द्वदुपलयो "भीषपिषच्छलेन" ॥ ( उद्घटसागरस्य )

## े हतीय-बिन्दुः।

## कालिकाता-'संस्कृत-कलेज'-निराक्षति-प्रस्तावः ।

( ३८१ )

( 有 )

पत्रिविषदिषिकाष्टादययतिमिते (१८३५) खृष्टान्दे यदा पिछत-कुल-तिलको 'लर्डं 'भिकले साहेतः' कलिकातारं 'संख्यत-कलेजें' विलापियतिमिच्छन् तात्कालिकं गमर्णर-जेनारलं लर्डं -उद्दलियम्-विरिद्धं -साहेवमनुकरोध, तदा तत्रत्यः सर्व्यत्रेष्ठोऽध्यापको महामहोपाध्यायः सृष्टदयः पिछतो जयगोपालतकालङारो महाययो नितरां सर्वप्रीड़ितः संख्यतक्षत्रस्य सम्पादकचरस्य संख्यतमाषाष्ट्रदयधनस्य महामनसः सुपिछतस्य होरेस्-हिम्यान्-उद्दल्सन्-साहेवस्य-सुमीपे वद्यमाणं स्रोकं प्रेषितवान् :—

स्मिन् संस्कृतपाठसम्भासति त्वत्स्थापिता ये संघी-हंसा: कालवभेन प्रचरहिता दूरं गते ते त्वि । तत्तीरे निवसन्ति संहितभरा व्याधास्तदुक्कित्तये तिभ्यस्तं यदि पासि पालक तदा कीर्त्तिसरं स्थास्ति ॥ (जयगोपाल तकीलङ्कारस्य)

( 평 )

(8)

पूर्वोक्तेन महात्मना उद्दल्पन्-साहेवेन प्रध्यापक-स्रव-तिस्वकस जयगोपास नत्नेविद्यारस पूर्वोक्तं श्लोकं पठिला दुःखातित्रयंगनुभवता उंक्षतभाषाया उत्कर्षस्वक् स्वदुःखद्वापक्ष वत्स्वभाषं श्लोकचतुष्टयं तत्सकाग्रे प्रेषितम् :— विधाता विश्वनिर्माता हंसास्तिष्यथाहनम् । ग्रतः प्रियतरत्वेन रच्चित्रति स एव तान् ॥

( 2 )

श्रम्तं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोधिकम् । देवभोग्यमिदं यस्माद् देवभाषेति कथ्यते ॥

( ₹ )

न जाने विद्यते किं तत्त्वाध्ययम् संस्कृते । सर्व्वदेव ससुन्यत्ता येन वैदेशिका वयम् ॥

(8)

यावद् भारतवर्षे स्याद् यावद् विस्यहिमाचली। यावद् गङ्गा च गोदा चं तावदेव हि संस्कृतम्॥ ( होरेस्-हेम्यान्-एद्रल्सन्-साईवस्य )

(ग)

तदा संखातकारीजस्य प्रध्यापकानामन्यतम प्रावादारिकाच दर्भहामहोपाध्यायः पिछतः प्रेमचन्द्रतकार्वाकार्यो नहाययो नितरा दुःखमनुभवन् वस्त्रमायं ग्लोकं होरिम्-हिम्मान्-उद्गत्रमुन्-साहेनस्य सकाये प्रेषयामासः —

गोलश्रीदीर्घिकाया बहुविटिपतिटे कोलिकातानगर्थां निःसङ्गो वर्त्तते संस्कृतपठनग्रहाख्यः कुरङ्गः क्षण्राङ्गः। इन्तुं तं भीतिचत्तं विधृतखरण्यो 'मेकले'-व्याधराजः साश्च ब्रुते सं भी भी उद्देशसनमहाभाग मां रच रच

( प्रेमचन्द्र तर्ववांगीयस्य )

(日)

पूर्व्वीतं प्रेमचन्द्र-तर्ववागीयस्य शोकं प्राप्य पठिला च नितरां मर्थाहतेन हीरेस्-हेन्यान्-उद्रज्यन्-साहिवेन तस्तमीये शेवितो वन्त्यमाथः क्षोकः:

निष्प्रष्टापि परं पदाइतियतैः यखद बहुपाणिनां सन्तप्तापि करैः सहस्रकिरणेनाग्निस्कुलिङ्गोपमैः। क्षागाद्ये विचिवितापि सततं सष्टापि कुदालके-दूर्वा न स्त्रियते क्षणापि नितरां धातुदैया दुवेले।।
(होरेस्-इन्यान्-उद्दल्सन्-साहेवस्य)

कुमः।

( ३८२ -)

स्वकर्कसायीद्य दृढ़ं यथेष्टं निपत्य कूपादुपनीय वारि। प्राणान् परेषामवतीह कुमः परीपकाराय सतां प्रयक्तः।

( ३८३ ) =

गुणयुक्तोऽप्यधी याति रिक्तः क्षि घटो यथा।
पूर्णी गुणविहोनोऽपि जनैः शिरिस धार्थते ।।

### क्त्रम्।

( 888 )

कस्वां शिरसिं निधत्ते

को वा कुरुते तवादरं लोके।

क्च खयमपि तप्तं

परतापचेन वारयसि ॥

#### तमाखुः।

( इध्य )

लोकानां गदमान्तये समजनि स्रोतास्त्र्योऽस्त्रतार् ब्रह्मेमोऽपि कमण्डलुं स्वणतो धुस्त्रपुष्यं ददौ। स्रोक्षणो स्रलीच विद्ववरुणी तत्नावतीर्णी स्वयं वीणावादकनारदो गुड़गुड़ं ब्रह्माचरं गायति॥ (कविचन्द्रस्य)

### तुलाद्ग्डः ।

( 司之矣 )

प्राप्य प्रमाणपदवीं

क्रो नामास्ते तुलेऽब्रलेपस्ते।

नयसि गरिर्डमधस्तात्

तदितरमुचैस्तरां कुरुषे॥

( अमर्कस्य )

#### नस्यम्।

( 035 )

श्रिकं गोष्यदवत् पविं यवसवत् स्थित्र खद्योतवद् मिर्श ख्लाणवद् दवं तुष्टिनवद् भूमीपतिं स्त्यवत् । चिन्तारत्नचयं श्रिलाशक्तवद् देशं निजं भारवद् भृतः पश्रित यस्य तद् विजयतां नस्यं परब्रह्मवत् ॥ ( सङ्ग्रह्मवारस्य)

### प्रदीपः।

( 원소도 )

ंदे दे दीप तिरस्कृताखिलतेम:स्तोमारिवर्गस्य ते रात्री गूढ़निजाङ्गपातिश्रलभाघातेन किं पौरुषम् । तत् कसाँचर येन तावकययो भूयात् प्रभाते धन-ने स्नेहो नच सा दशा नहि परं च्योति: पुनः स्थास्यति ॥

## मध्यस्यः।

( 335 )

विशेषं विविच्य मध्यस्यो निर्णेतव्यः। सत्यपि मानुषे गुणरासी प्रकृतिर्जनुष्येत् कदाध्यसी न निर्णेयः। जन्मया परिणती विपत्तिरेव। मृत्यप्रग्रेणसुद्धः जन्मविसादेव प्रमाणयति :—

े प्रकृतिलघी सध्यस्थे

गुणिनि ग्रचाव्पि ने विम्बासः।

बोधयति विधकासं

भासितरण्डो हि मीनख।

## मूर्ष-पिर्हत-पार्थकाम्।

( 800 )

शब्दायते सुतिकठोरमलं जलेन
होनो घटोऽर्डसिललोऽपि च रौति घोरम् । पूर्णीऽरवो भवति यत् तदयं विशेषो
विद्यावतोऽल्पविदुषः खलु वालिशस्य ॥
(शोलाभद्यारिकायाः)

### साधारण-नीतिः।

( 8.8 )

पिष्डिते बहुविद्ये च स्त्रीजने च विभूषिते। भोजने व्यक्तनाक्ये च की रसो गोरसं विना।

( 808 )

्डे कुर्याद हे न कुर्याच सन्देष्टे समुपस्थिते। कुर्याद मूतपुरीषे हे न कुर्याद गमनाथने।

a ( 803 )

भुक्कोपविषयतसुन्दं प्रयानस्य च पुष्टता । षायुर्वेक्रममाणस्य सत्युर्धावति धावतः ॥

# सुजन-दुर्जन-पार्थक्यम्।

( 8.8 )

पनसचूतकुँन्दाभा उत्तमसध्यमाधमाः।
पानं पुष्पं पानं पुष्पं कास्य वाक् कास्य वागि।।
(विकटनितस्वायाः)

( 804 )

Name of the Party of the Party

आरश्चगुर्वी च्यिणी क्रमेण लघी पुरा विद्यमती च पद्मात्। दिनस्य पूर्वार्डपरार्डयोः सा छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्॥ (वाचस्रतेः)

( 80€ )

गुणायन्ते दोषा: सुजनवदगे दुर्जनसुखे
गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदम्
यतो मेघ: चारं पित्रति कुरुते वारि मधुरं
फणी चीरं पीत्वा वमति गरखं दु:सहतरम् ॥
( 800 )

उत्कृष्टमध्यमनिकष्टज्नेषु मैत्री विक्रा । यहिक्क् लासु सिकतास जलेषु लेखा । विरं क्रमाद्धममध्यमसज्जनेषु विक्रा । यहिक्क् लासु सिकतास जलेषु लेखा ।

## खभावाख्यानम्।

( 805 )

समाधु: साधुर्वा भवति खलु जात्यैव पुरुषो न सङ्गाद दीर्जन्यं न च सुजनता कस्यचिदिष । प्रकृदे संसर्गे मणिभुजगयोर्जन्मजनिते मणिनीहेदीषान् स्प्रयति न च सर्पी मणिगुणान् ॥

( 802 )

काकः पद्मवने रितं न कुरुते इंसो न क्योदके

मृर्खः पण्डितसङ्गमे न कुरुते विद्वान् न मृर्खे जने ।

दुष्टः सेवित नो कदापि सुजनं शिष्टी न दुष्टं जनं

या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता सा न क्वित् स्वज्यते॥

### खर्णकारः।

(860)

हें हमकार परदु:खिवचारमूढ़ किं सां स्थां चिपिस वार्यतानि वज्ञी। सन्दोपिते मियि सुवर्षगुणातिरेको 'जाम: परं तव सुखे खलु भस्मपात:।। ( श्रमक्कस्य )

## परिशिष्टम्।

## **ढतीय-प्रवाहः**।.

### टिप्पनी।

- (१) पिनाकी—सहादेव:। शिखी—प्रग्नि:। पाशी—वरुष:। पाशीध:— समुद्र:। पतग:—पची। विश्वरूप:—विश्वमैव रूपं यखेति बहुब्रीहि:।
- (३) इड भवोदयित संसारसमुद्रे यत् ब्रह्म वस्तु कर्णधारः तदेव ब्रह्म सम्प्रति इद्दानों गिरो वचसः भनस्य विषयोक्तरः। चत्तुरविषयत्वात् केवलं वाद्यनसयो-विषयं क्रक प्रत्ययः। स्वत् चतुमाहः। कौद्दर्श निष्परीपाधि नास्ति परमन्यतः सरीरादि उपाधियंस्य तत्त्वया त्रिग्रज्ञचैतन्यस्वरूपित्वयः। सतएव सदुप्पपम्। नतु तदा क्रुवैतत् प्राप्यमित्यत स्राह स्वतिपर्थिमित्यापि सर्वतोभावेन प्रथिवीव्यापकं स्वतिवासि इत्यर्थः। पचे यत् यववान् सन् इह मदुक्ती कर्णधारो भव कर्णे पातय। तत् उत् सनु इत्यादि स्वम्। गिः, स्वो मनस्वोऽपि विषयीक्तरः। उत्, सन, सति, निर्, परा, उप, सिं, सु, दुर्, प्र, सप, सव, नि, परि, स्वि, द्वि, सा, सपि, सम्, प्रति गिः—सत स्वो इत्यव्ययं सन्वोधनस्वकम्। एते वियति-गिंस्त्राः स्वः।
  - ् (४) निर्शृषः द्यादाचिखादिगुण्हीनः; पचे सस्तरनसमोगुणातीतः। निष्कृयः पर्वे प्रकर्णाः पर्वे प्रकर्णाः न तु परमालाः। निष्कृषः कणा चतुःषष्टिविधा विद्या तद्रहितः सूर्वे द्रवर्षः; पचे पर्वे प्रवर्षः। निर्देशाः निर्देशः पर्वे प्रवर्षः। निर्देशिकः पर्वे पर्वे प्रवर्षः।

धर्मिचिना'' इत्यमरः); पचे देहाद्युपाधिरहितः। अक्षयः—सीन्दर्थकीनः; पचे निराकारः। उपायैः—नैराग्यादिसाधनैः।

- (६) माधवः मायाः चचााः धवः पतिः। सपनी चर्चाः इरेः प्रिया समिमता। तिस्रिवेन तिसन् सामिन्येव। स्थिरा—तमेव सेवते इत्यर्थः।
- (०) दूना—दु:खिता। मत्सुतगणाः—विद्वांसी जनाः। पद्मासुतस्य—' स्वजीपुत्रस्य धनिन द्रत्यर्थः। आधिनिवारणाय—मनीदुःखमीचनाय।
  - (८) अच्यम् अच्यम्। सर्वसाफच्यम्लं सक्षे साफच्यं धर्मार्थेकाम-मोच्चपफ्लभागिलं तस्य स्नम्। भाव: देवविषया राजविषया च रवि:। जनि: जन्म।
- (१) दश्यते—चात्मानमिति श्रेषः। कुटिचा हि खखामिनीऽनुरागमन्तेषु नेक्कन्ति, तथापि भक्तमात्मानं दर्शयते द्रत्यक्या तमिति तक्कान्द्वाच्यस्य नितरां भक्तवात्मक्यं दर्शितमिति भावः।
- (१०) भितप्रद्वादीनि विशेषणानि नेवंपचे तनपचे च पर्य्यायक्रमीण दिवचनेक-वचनानानि । प्रद्वः, नसः चास्क्र इत्यर्थः । समाधिनिरतः ध्यानपरायणेः । नीतिदितप्राप्तये—नेवपचे नीते प्रापिते, दितप्राप्तये ; तनुपचे नीता देदितप्राप्तये चभीष्टलाभाय । लावण्यानां सीन्द्र्याणां एकौ सुद्यो सद्दानिधी प्रश्रलाधारी ; पचे महानिधिः रेफपरलात् सन्धी सहानिधी । रसिकतामित्यादि—राधिकामयन-दयमेव हरेर्नयनयोस्तनोय रसं वेनौति भावः ।
- (११) क्षेन-क्षेन उपचरिष। अर्चयेत्-वर्षयितुं श्रृयात्, न क्षेनापीत्ययः। तस्राद मननादिकमेव श्रेय इति भाव:।
- (१२) सामानाधिकरस्थम्—एकाधिकरणहत्तिलं, तञ्च विस्वविश्वस्य द्रसुकौ विस्वविश्वस्यस्य द्रित्तस्य प्रतीयते। परन्तु विश्वान्तर्गनस्यापि दीनस्य मम मरस्यामावात् स स्वस्यस्ययि न घटते। एतेन तव स्विज्ञतालस्यितमेव। सन्यं—सन्यस्य ।, उरीक्रत्य—स्वीक्षत्य। जनाईनो भवसि—समिनवजनाईनो स्वीक्षयः। तस्य च तव जनाईनलं हि जनानामस्रविशेषायामर्दनिनेव, न तु श्रारमा स्वानां भाष्ट्रशानािति भावः।

- (१३) प्रकृतिमुखरा—प्रकृत्या स्तमावतः मुखरा वाचाला सरस्रतीत्ययः। विचला—स्वाः। निकायः—महनः। श्रेषः—अनन्तनागः। दारुसृतः—साष्टमयः।
- (१४) कम्पं कम्पनम्; पचे वक्षम्, किस्यव्ययं जलवाचि तत् पातीति कम्पः। गुरुं प्रचे वद्यातम्। विषादं दुःखं; पचे विषपायिनं गिवम्। वलितदं प्रिक्तिचयकारं; पचे दन्दम्। संजुकां सम्यग् जृक्षणं; पचे सम्यग् जृक्षां सम्यग् ज्ञाः। स्रोकेऽत्र चित्रसिखादक्तम्। खोकमाता चन्नीः। स्रोकेऽत्र चित्रसिखादक्तम्।
  - (१५) गजभुक्तकपित्यवत्—गजेन कपित्यान्तर्गतच्चद्रकीटेन सुक्तं खादितं यत् कपित्यप्त तहत्। "कपित्यान्तर्गतः कीटो गज दत्यभिधीयते"—हत्वत्यखमाखाः।
    - (१६) (स) चुद्र:-क्रपण:। हीनाचर:-सूर्व:। सिंब-हे सरस्रति।
- (१७) वद्धमः सामी क्षणः। चन्यन भगुमुनिना। वैरिणी उरस्वती। नेइम् चालयं पर्यमिल्ययः। छेदयन्ति छेदं खख्डं कुर्वन्तीति छेदिनामधातो क्पन्। चमिति स्त्रीनामनिदेशः कोपहितुरिति नोष्यम्।
  - (२०) भूति:—जन्म ; पण:—इरधन्भेङ्गरूपमस्कः।
- ्र (२१) त्रस्थानं चर्षभयादिजनितमावेगम्। तत् काठिन्यमित्यर्थः। चौची--प्रथिवी। चितिवदः छैचः। विन्दति चमते।
  - (२२) रघृणां कुलपितः—स्थं:। माता—पृथिवी द्रस्यर्थः। प्राचाधीयः— रामचन्द्रः। विधी—भाग्ये। वामी—प्रतिकृति। कार्म-यथेष्टम्। प्रसरित— चव 'भवति किम्' द्रस्यपि पाठान्तरम्।
- े (२३) "द्वित च डिमर्यावुद्धते चन्द्रकानाः" इत्युक्तरचरिते। पाणियके ् विवाहे ; पद्मे प्रमुख्या धारणे ।
  - (२४) विश्वत्ये:-- विश्वासिभिः। प्राणाधिकपरित्यागाङ् विश्वत्यता।
  - (२५) चित्यादिपचभूतघितोऽयं शोकः। चतुर्यमः—चतुर्यभूतमस्तुमः।
    -पचमगः—पचमभूतव्योमविद्यारो। प्रथमसभावाम्—प्रथमभूतिव्राते सौतामित्यर्थः।
    वितीयम्—वितीयभूतं चित्रिमित्यर्थः। वितीयम्—वितीयभूतं जलं सागरिमत्यर्थः।
    - (२६) कपुरिति—कपुराकृतं कपुरिनित्रं यत् भवा तेन अधिता व्याप्ता सकक

तनुः सर्वश्रदीरं यस्य सः। बद्रसुद्राससुद्रः—बद्रस्य शिवस्य या सुद्राः नामाङ्गानिः ताभिः ससुद्रः सुद्रायक्तः शिवनामाङ्गः सूषितसर्व्वगाव दत्ययः। मायायोगी— कप्रदेयोगिवैश्वधारौ। रषुरमणिति—रषुरमणस्य रामचन्द्रस्य पुरस्य ग्रहस्य प्राक्षणे।

- (२७) चेलाखले—वस्त्रप्रान्ते। नाथ—हे रामचन्द्र। योषा—नारी। तपस्ती— सम पति: गीतममुनि:।
- (२८) 'त्रांखसो इवधर्मपढीम् च्याग्त्यरमणीं लोपामुद्रामित्यर्थः । चुलुकिताम्ब-निधः चलुकितः गण्डूपीकृतः चम्बनिधियेन स तस्य चगस्यस्य इति भेषः । उक्तच-"निपीतकालकूटस्य इरस्थेवाडिखेलनम्" इति ।
  - (३०) व्रजवासिवारिजदृशां-पद्माचीयां गोपीनाम्। पाश्चालजायाः-द्रीपद्याः।
- (३१) मात:—हे यगोदे। मन्यानकं—मन्यनदः । ईश्वर:—ग्रिवः। सरमसं—सीत्सकं।
- (३२) मुरहर-श्रीकृषा। एष:-कार्ड र्टणं वा। रसताम्-द्रवलम्। क्रणातु:--चित्रः।
- (३३) सदंग्रजं—स्रलोकसभूतवंग्रनिर्मततात्। गुणः—सीवी, उपविकीर्षादि-रित्यपि। धतुः—इरग्ररासनम्। निर्गुणः—सीवीरिहितः, द्यादाचिष्ण्यादिहीन्य विक्याः—सीवीरिहितः, द्यादाचिष्णादिहीन्य विक्याः सिक्यः—सदीव द्रत्यपि। क्षुवंग्रजः—की पृथित्यां यो वंग्रो वेशुसाज्यातः, प्रतिसत-कुलसभूतयः।
- (३६) भाभीरकन्याप्रियगुणकथने—गीपतनयानां वक्तभः श्रीक्रणः तस्य गुणावली-कीर्त्तने । श्रीक्रणलीवृति—श्रीक्रणस्य जीलाविलासश्यवणे ।
- (३७) यथाय— यथं कोमलटणं भचियतुम्। न स्यन्दते—किश्चिदपि न चलति। रुंहर्ति—समूहः। कुरङ्गनयनानेत्रास्तुभिः—हरियालोचनानां गोपाङ्गनानां नेतनलैः।
- (३८) सुमनोमाला प्रण्यमाला । सुलुमा च्यवहारादित्यर्थः । प्रीवित-भर्मुकाणां तथा निग्नमात् । कमलदलं पद्मपत्रम् । दुरापं दुर्जभं गोपीविरह-तापमान्यये पश्चिकचयनात् ।
- ं (३८) पन्नविनी—विटिपनी ("पन्नवीऽस्त्री विसस्त्री विटिपे विसरे, वने" इति

मिदिनी )। याखापञ्चवससुदायो निटपः। चन चामणिवन्धं वासुः, याखा, करतलं च पह्नविनित वोध्वम्। सुविभिषी—सुवमा परमा श्रीभा तद्दृती। आवालिनी— **ष्ट्रालवालविशिष्टा । "सादालवालमावालमावापीऽय नदी स**र्द्त्"—इत्यमर: ।

- (४१) निगम:-वेद: । स्थितं चिन्द्रम् । क्रम्य एव परव्रह्मेति भावः।
- (४२) प्रयाणसमये मयुरायावाकाले। आयालता श्रीकृष्यस प्रवागमन-स्याशा ,तद्भपा जता। विज्ञातं—श्रमाभिरिति शेष:। फलिता स्वदीयं रथं दृश क्षणप्रत्यागमनक्षं फलं सञ्चातं यसाः तथाभूता। माधवदूत-श्रीक्षणप्रेरितदूतं हे उड़व देखर्थ:।
  - (४३) पुष्टिमाक्-परिपुष्ट:। शीतलांगु:-चन्द्र:। घटयति-रचयति।
- (४४) को किलकुर्ले पिकससूरि । उञ्चलकालनादं मनो हरमधुर खरं यथा 🖹 तथा क्जिति इत्यन्य: । जैमिनिरिति-जैमिनिनामीचारणादेव वज्रभयस्य निरोक्तिः प्रसिद्धा । गर्डित-गर्डनामीचारैणात् सर्पभयस्यापि तथा ।
  - (४५) सुरञ्जन: ग्रोभनरञ्जनद्रव्यविशेष:। निरञ्जन: -- परत्रह्मस्वकृप: ग्रीकृषा:।
  - (४६) चलिन्टे—बहिर्दारप्रकोटे।
    - (४७) सूक्रतचेवहन्दानि—तीर्थस्यानानि । भेक्रः—इन्द्रः ।
- समः पितु"रिति यास्त्रात्, पत्युज्येष्ठभाता यग्रर उचते (भासुर इति प्रसिद्धिः)। अनुजे-सहदेवे । वितयं-पतिलं यग्ररलं देवरलख ।
  - (४८) शक्तसीवि-शक्तं 'बाँद्रप्' दति भाषा, शक्तहपप्रान्तभागे। दिति-श्वेताधीश:-हिरच्छकशिषु:। रोदसी-दावापृथिव्यी। ध्याने-परब्रह्मचिन्तने। विश्वं- त्रह्मान्डं, विश्वस मिध्वाभूतलात्। श्रसी-खडे। श्रनीयंतितं सर्ववानिति। दशावतारवर्षं बमेतत्।
  - (५१) स्थाय:-शिव: ; पेचे याखापनादिग्य: न्य: । मूचेन हीन:-अनादि: ; पर्च सूलग्रन्थ:। अपर्या—पार्वती ; पर्च पत्रसृहिता। विश्राख:— कार्त्तिकेय: ; पर्वे शाखारहित:। परैरन्यै: उपनीतं दत्तं कुमुमं यद्ये ताह्य:।
    - (५२) शिवायां दुर्गायाम् । कीकसीचै: चंखिनचयै: । ३प्र-१२

- (५३) चाख्म्—उन्हरम्। क्रीबपतेः—कार्त्तिकेयस्य। कखानाद्यम्— चन्द्रम्। निर्विखः—संसारविरक्तः।
  - (५४) षड़ास्य:-कार्जिकेय:। इतर:-अपरतनय:। वर्त्तनं-जीविकानिर्वाह:।
  - (५५) जीवनं-जीविकानिर्वाहोपाय:। सन्न-ग्रहम्। गृङ्गा-पुरोहितेन।
  - (५६) सतं वित्ते—इत्यादि प्रतिवचनम्।
- (५७) मगदम्ब-जगन्मातः। स्राम्बकः--ितिलीचनः शिवः। शावः--देविविषया रितः।
- (५८) मधि— घातु + म्न = मन्यितः । अतुलनिवृतिम् अनुपमसुखम् । उन्मति—त्यजति ।
- (५१) सुरतिटिनीव्यतिकरमरणेऽपि—सुरतिटिनी गङ्गा तस्याः व्यतिकरः सम्पर्कः सेन मरणेऽपि। गङ्गाचरस्य मम शिरसि गङ्गा वर्त्तते, तस्यां खतस्य इरस्य पुनर्हरत्वापत्ती न काचिद् विक्रतिः।
- (६०) श्रपणां —पत्रय्यां खतामिति श्रेष:; पचि दुर्गाम्। रोगनाशिनीं व्याधिविनाशिनीम्; पचे वितापचयकारिणीम्। ग्र्खी र्ख्यसः; पचे शिव:।
- (६१) वामा—सुन्दरी। पर्यपतीत्यादि—पर्यपतिनयनयोः या दंघत् केल्ल्लिं देरः शालोकः अपाइन्दृष्टिः तं कामयते या साः। कंवल्लोक्वाससीमा—सुर्क्तिलामस्य परमोपायद्या। भवेत्यादि—भवगहनगतानां संसारारस्थिनवासिनां क्विंशनाशौ प्रणामो यस्याः सा। कान्तकामा—कान्ते पत्थी कामाः सर्व्वामीष्टानि यस्याः सा, सर्व्वया पतिसेवापरायस्त्रित्वर्षः।
- (६२) ह जननि अधाला सुति तव निवक्षें नासीति वदति, तसात् लया नम दुःखं न दृष्टं अतिकातरवचनस्य न सुतम्। इत्यं सुर्वे सुतिवाकं यदि मध्येव प्रमाणीकरोषि, तर्हि लं निसारिणी इत्यप्र सुतिवाक्यात् लं मां नूनमैव संसारसागरात् तारियथसीरिः में परमी विश्वासः इत्यस्य स्रोकस्य निर्गलितार्थः।
- (६३) तची—तत्तदेशे। धातु:—ब्रह्मणः। विग्रणमयि—रजःसस्वतमीगुणात्मिके। भजने सेवने, सेवार्थं तत्तत्स्थानेषु तेषां ब्रह्मादीनामाययणात् तेषां
  तत्वादिस्थानानां तत्तदूपत्विति भावः।

- (६५) दुर्गेत्यादि—विषम्संसारसागरतरङ्गसमुङ्गावितमयसान्तज्ञननिवेदितवाकाम् । देयद्यितं—दातव्यवस्तुषु यत् प्रियं तत् । सा आगाः—न् भागच्छ । सूका— निर्वागसीति ग्रेषः । कयं मां भद्राभद्रं किसिदिपि न व्रवीतीत्वर्षः ।
- (६६) गिरीशि—है, गिरीशपति। परनीत्वर्षं चरणस्थेति श्रेष:। ते— केशचयम्।
- (६८) स्तं सकीयम्। शवे शव शवहपधारिणि। या दचयत्रे यस निन्दा-माकर्ष्यं प्राणांसात्याज, सैव तस्य वचिस पटं निदधे यही किमहुतमिति।
- (७०) जनुरनं —पुनर्जन्मविनाशकम्। सनुं —सन्तम्। चतुर्वोहं —विश्वम्। चतुर्वोहं —विश्वम्। चतुरास्यं —प्रद्वाणम्। काश्चीं —मेखनाम्। विश्वन्वविरिश्वन्तप्रप्तिष्ठेत् विश्वती। श्रवत्प्रप्तिष्ठेतुस्तु भजन्तं तव पदिमत्युक्त्या पदं सेवमानः शिवो भवतीत्युक्तः "पदस्पर्ध-मावाक्त्वोऽभून्यहेश्यू" इति प्रसिद्धेः।
- (७१) सुरतिटिनि—गङ्गे। युली—ग्र्लरोगयलो जनः, पर्व सहादेशः।
  गटी—पीड़ायलो जनः, पर्व गदाधरो नारायणः।
- (७२) सुनिना—जङ्गुनाः। सैव्यापि—उपास्तापि। सेवकोपपदगा—उपासकस्य
- (%) दीघंसान्नभात्—गङ्गासीरवासिनामस्राकमाजन्म तस्याः सेवासम्बन्धात्। पर्व नराकारं निरकारखेत्युभयत दीर्घंसरसंयोगात्। वयन् गङ्गोपासनामव त्रस्नोपासनां मन्यामके इति भावः। नाराकारां नौराकारां वा—जलक्षिणीं गामित्यर्थः। "नारसर्थंकनीरयोः"—मेदिनी।
- (७५) चिदोषनाशाय—तयो, दोषा: प्राध्यात्मिक पाधिदैविक पाधिभौतिकग्र एतेषां नाशाय; पर्व वायुपितादिनाशार्थम्। पतुरीयं दोषचतुष्टययुक्तम्; पचे चतुर्वांडुं विश्वम्। चलार: दोषा दोषय यस ताह्रमम्। विकल्पसे—सुखदा मोचदित्यादिनामिभ: श्वाघां करोषि।
  - (७६) चतिजवेन--निरतिश्यवेगेन । इइ--विवेष्णाम् k
  - (७०) मुरहर—हे त्रीक्षण । विषयगा—गङ्गा । "विश्वपादीहवा गङ्गा" दित शास्त्रम् ।

- (७८) प्रमथपतितां शिवलम् । विभावनिति विभावनितां वाणकारणे सिललं यस्थाः सा तथाक्षता ।
- (७१) व्यातः सर्पः । व्यातः मर्पः । नागः हसी । निहिरः सूर्यः । विष्नसिन्धोः विष्नस्प्रसिद्धः ।
- (८०) धराधरेन्द्रदृहिता—हिमाचलकन्या पार्वती इत्यर्थः। विम्नकुलानकः— गणेषः। पित्रसुखः—पित्रवसुः। क्रीचिविदारणे—क्रीचनामकपर्व्वतिस्ट्रने। पाणिग्रहः—विवाहः।
  - (८१) एतत् फलं नम यथिष्टभीजनाभावद्यम् ।
- (८३) उत्तमाङ्गे—मस्तके। काशी केवलं पश्चक्रीशब्यापिनी गङ्गा तु लचयामा लचं यामाः प्रहरा दैर्घ्यातिकमकाली यसासादृशी चतिदीर्घा इत्यर्थः।
- (८४) (क) खर्दीर्घिका:--मन्दािकनी, गङ्गा द्रत्यर्थ:। ्र (ख) घर्मामा:--घर्मजलम्। भगवत:--विष्यो:। श्रभुनगरे--कार्याम्। तारकं--तारकमन्त्र:।
- (८५) मोमिति—मा बच्चीः उमा दुर्गा सावित्री च ताभिः उपेताः युक्ताः मिलिता इत्यर्थः। रथचत्रणः - चक्रम्। तार्द्यः - गरुडः। प्रतं - वाइनम्।
- (-६) पूतनामारणलस्थकीर्त्तः पूतनाराचसीवधेन विख्यातनामाः प्रक्रियः पूतनामा पविवनामा, रणलस्थकीर्त्तियः काकोदरः सर्पः कालियनागः इर्लियः ; पचे चदरः नाति दरः भयं यस्य स निर्भयः गर्नित इति यावत् ताद्दशः काकः जयनाः इत्यर्थः । यशोदया नन्दपवाः ; पचे यश्य दया च तास्थाम् ।
- (८७) विनाशास्त्रं त्यास्त्रं शास्त्रज्ञानं विना ; पचे विनाशस्त्र चस्त्रं स्वसामङ्गल-कारणम्, मेदिनित्यस्य विशेषणम् । कलयिति—जानीते । प्रक्षति:—स्वभाव: ; पचे चातु: । चिभिन्ना—एका । इरिइरशब्दयो: प्रक्षति: इ द्रत्येका एव । प्रत्ययमेदात् — प्रत्ययः विश्वासः तस्य मेदः तस्त्रात् ; पचे इ, चच इति प्रत्यययोभेदात् ।
- (८८) शतः—पाश्चनन्त्रः कपालः—भिन्नाभाजनम्। दारवती—दारका। नागारिः—गरुषः। ्दिनाची—एको दाचः श्रपरस्त्राचः। श्रीवताः—वद्यःस्रिमावर्त्तविश्रवः।
  - (८८) (क) छमाधवपचे- 'संवेदा छमाधवः शिवः लां पायात्। येन ध्वका-

मनोभवेन विनाशितमदनेन अलिजितो विष्धे: लायः पुरा स्त्रीक्षतः। मोहिनोह्पं दर्शने च्हना श्रिवेन प्रेरितो विष्धः पुनर्मोहिनोह्पं दश्वर द्वि पौराणिकौ कथा। [ यथवा अस्त्रीकृतः इति हिदः। विप्रासुरवधकाचि विष्ध्यंस्र वाणो वसूव इत्यपि पौराणिकौ वार्ता ] ययः उत्कर्षण अवस्थितौ सुजङ्गरूपौ हारवल्थौ यस्य यसितृ वा तथाभृतः। यस शिरसि गङ्गाम् अधारयत्। यहा श्ररीराह्मन गौरौँ शिरसि गङ्गा च इत्यभिप्रायेण चकार। यस श्रिरः श्रिमत् चन्द्रयुक्तं हर इति सुत्यं नाम च अमरा आहः। अस्व असुरविशेषस्य विनाशकरः"।—रामचरण तर्कवागीशः।

- (ख) माधवपचे—"सर्वदः सर्वाभीष्टदाता माधवः ला पायात्। अभवेन जन्मरहितेन येन अनः शक्तं ध्वसं पादेन परावर्तितम्। वर्षः असुरराजस्य जिता। आयः पुरा अस्तपरिवेषणकाले स्त्रीक्षतः स्त्रीलं प्रापितः। अस्ताधं विवदमानानां देवासुराणां अस्तप्परिवेषणया माय्या, नारायणेन मोहिनीष्पं ध्वमिति पौराणिकी क्याः। यय छत्ततमुजङ्गहा— उत्ततस्य छत्ततस्मावस्य मुजङ्गस्य अधासुरस्य हन्तां। यहा कालियस्य पौडाकरः। धारवलयः— ध्रिसन्विस सैन्यं यातीत्यर्थः। यहा छत्तमुजङ्गहारं वर्लं यस्य तेन गवद्नेन यातीत्यर्थः। अगं गोवर्षनं कृष्यद्पेण, गां अकृत्यं कृष्यंद्पेण योऽधार्यत्। श्रीमनं मथातीति श्रीमनत् राष्ट्रसस्य श्रिरोहरः इति स्तुलं नाम यसः चामराः आहः । अन्यकानां यादवानां चयकरः ( चयो निवासः ) वारकात्यास्त्रितास्त्रीताः।"—रामचरण तर्क्वागीयः।
  - (१०) (क) (गौरीपचे) विश्वभरे—हे जगहाति। श्रवशिवे—श्वक्षे भिवे अवस्थिते इति श्रेष:। चिह्योमत:—चिदाकाश्रहपद्गश्चवस्तुगीऽपि। प्रथमं—वस्तु इति श्रेष:। योगिनस्तुतिपरा:—ग्रेगिन: स्तुतिपरा: इति पदक्केद:। प्रथिधानुद्धाः— प्रथिधाने योगावस्त्वनदशायां या दृष्टिसया।
  - (ख) ( शिवपची ) विश्वकार्य चिश्वपति, चे देश। यहा विश्वकारस्य विश्वोः देश चपास्य द्रत्यर्थः। प्रथमं श्वनादिः नित्वर्थः।
  - (१२) राधि चेनिनिति चन्द्रावनीं प्रति समेण क्षण्योक्तिः। प्रियस—क्षण्य। 'चेनं नंस—प्रियं क्षणं नंसिति सन्नीध्य चन्द्रावनी प्रतिविक्त चेनिनिति। दृष्टः—
    'अइनिति शेषः। राधा कः—त्वयाइं यथा राधा दृष्टा, तथा नयापि लं नंसी दृष्टः।

- '(१३) गोट्र:-गोपाला:। क्रीय:-लज्जित:।,
- (८४) मे—इश्मातः। "मः शिवयन्द्रसा विधा मा लच्छीय प्रकीर्तिता। मा च मातरि माने च वसने सूः प्रकीर्तिता"—एकाचरकोषः।
  - (८५) चषकं-पानपावम्।
  - (८६) साधव:—श्रहसिति श्रेष:, एवं परव्रापि। घोराहिसहीं—घोरं सीवर्षं श्रहिं कालियसपे सदाति पराजयते यः सः।
  - (१७) मात:—इति कार्त्तिक्षयस्थोितः। जीव—इति पार्व्यत्या उतिः, जीव प्राणिष्टि इति श्राश्चोर्वचनम्। प्रयच्छिति—तव तात इति श्रेषः। मे—मच्चम्। प्रिहिते—प्रेरिते। गृष्टे—कार्तिकिये। विचटयित—विश्चेषयित स्रति। स्थ्य। प्रिलि—स्थ्योपासनार्थमञ्जलिपुटम्।
    - (१८८) खुटति—भाइन्ति । भग्निभू:—क्रार्तिकेयः । विचेष्टितं—विरुद्धं कर्षा । चंरितं—भाचरणम् । मिमीते—परिमाति ।
      - (१६) एवा चला भूमि: किं कृषं वाचित इति श्रेष: । वैलोकामित्युत्तरम् ।
    - (१०१) 'केशव:--विश्व:; पचे प्रश्नसकेश: पुरुष:। शीरि:--श्री नाम वसुर्दव-पिता तस्त्रापत्वम्। चन्नी--विश्व:; पचे कुश्नकार:।
    - (१०२) हरि:—वानर द्रत्यर्थमादाय प्रत्युत्तरम्। क्षणः—क्षण द्रितः वानर-विशेषणं कल्यविलाह विभिन्नीति। मघुम्दनः—मधु पुष्परसं म्द्यति हरतीत्वर्थमादाय प्रत्युति:। द्रीणः—लिक्वतः।
  - (१०३) चसुनाः कुन्दकुञ्चेन—चसुना पुरीवर्त्तिना ; पचि नास्ति सु: सुकारी यव तेन, चादौ सुरहितेन सुकुन्दकुञ्चेन, केवलकुन्दक्ञञ्चेन इत्यर्थः। सुकुन्दकुञ्चेनेवः मै प्रयोजनं न तु कुन्दकुञ्चेनिति भावः।
    - (१०४) थातः हे बच्चाया। हिमचन्द्रमाः—श्रीतलचन्द्रः।
    - (१०५) वत्म-हे लचाया। देव्याः सीतायाः। स्वयते चित्रवते।
  - (१०८) कुपिदा—क्रोधानिता; पचे प्रथियोपालक;। जगतां माता जगत्यसिवनी;, पचे जगद्दासिनां धम्मीधम्मक्रमेणां परिमाता, फलदानकाली तुलनाकारी द्रव्यर्थ:। भनना—ससीमा; पिचे भनसनशील:। शीरि:—विश्वः।

- (१०८) लोचे इति पार्वत्या चिक्तः। वृष्टि कपालिकाकिनि इति लच्चता चिक्तः। लोचे इति सन्त्रोधनं यथा चापल्यदोधं स्वयति, प्रथा कपालिकामिनि इत्यपि मिचुकपबीलगर्हा गमयति। पाथसां जलानां पूतिः समुद्रः। प्रत्येति विश्वसिति।
- (११०) भिचार्थों सः—भिचुः स शिवः; पचि विपादपरिमितमृसिभिचार्थीं विषुः त ताख्डवं—उद्यतन्त्र्यम्। इन्दावनानो—अन्त्रश्रद्धोऽव खक्पवाचनः। स्वर्धात्रग्रः—स्वाः करो, करिवदनः गर्थेशः श्रियुर्धस्य सः गर्थेशपिता इत्यर्थः ('स्वगः पर्यो कुरङ्गे च करिनचवभिदयोः' इति मेदिनी); पचि पर्यश्रावकः। जरठ- वस्पितः—जरठः इदः स चासी इषयेति तस्य पितः; पचे जरठः इषाणां पितः। जीलासंलापः—खीलया विलासन संलापः भियोभाषणम्।
  - (११२) पूर्वचूरणवये सप्तमाचर्विजीपात् योऽर्थः प्रतीयते, स एव सीताया चिम्रतः। जिप्तिति रावणसन्त्रोधनम्।
- (११३) हे गौरि मां प्रति द्या कोपेन किम् कोपं मा कुद इति यिवोक्ती 'गौ:' इति सन्वोधनपटं 'इमाम्' इति दितीयान्तपटं परिकल्पा पार्वती प्राइ, ननु अहं गौरिति सीक्षोमीति येष:। कां प्रति कुप्यामि। षण यिव: 'गौ:' 'इसाम्' इति पट्डयस पार्वतीक्षविन्छेदसुपेचमाण चाइ 'मिथ' मां प्रति कोप इति धनुमानत: अनुमानेन चहं जानामि। पृथात् पार्वती 'चनुमानतः' इति यिवोक्षपट्सं ग्रेवेख चर्यान्तरं प्रतिपादाइ सत्यमित्यादि—चनुमानतः इति तव वचनात् लं चनुमानतः—न उमा अनुमा जमाव्यतिरिक्ता नारी तस्यां रत्यस्वद्यीभूतः इत्यर्थः; विस्विनेवित्यर्थः। गिरिभवः—पार्वत्याः। कुटिलाः—श्विष्टाः।
  - (११४) प्रिये—गौरि। क्रोधः न क्षियताम्, इति धिवोक्तिः। गौरी तृ शिववाक्यस्थ नक्षः कुन्धीरः प्रधःक्षियतां स्वज्यताम्, इत्यर्धमादायाः, स नेक्षस्तु भवन्ग्रीलिस्थगङ्गोदरे। सुन्धे—प्रकृतार्धपरिज्ञानसृद्धे। भानसपूजितम् सनः किल्यतम्ये स्वज इति धिवोक्तिः। स्रथ गौरी मानसपूजितमिति पदस्य मानसं तदास्यः सरीवरः पूजितं साहतं येनिति समासाययेण इंसक्पमधे परिकास्य प्राष्ट्र युप्पन्नियोगद्यं कृतम्, मदन्तिके नक्षो इंसय नास्थेव तदुभयन् तव धिरसारिस्थां युप्पन्नियोगद्यं कृतम्, मदन्तिके नक्षो इंसय नास्थेव तदुभयन् तव धिरसारिस्थां

गङ्गायासेव। वक्ने सहाक्यस्य विपरीतार्थयाहिणि। असुं पूर्वोक्तस्। येषं -सहाक्यस्य अर्थान्तरक्षेजनाम्। निराक्तक् परिहर इति शिवोक्तिः। गौरी च वक्ने
इति सन्वोधनपदं सप्तस्यन्त्रेवन येषिति पद्च आजिङ्गनार्थवर्तन कल्पयिता
प्रत्युवाच, वक्षः कृतिक्क्विति शेषः सया कदा आग्निष्टोऽसि आजिङ्गितोऽसि,
नाइमिदानीं तासालिङ्गतवती, तत् कथमालिङ्गनपरिहाराय सामेवं व्रवीषीत्यर्थः।
वासाङ्गा अर्वनारीश्वरस्तौं वासे वासभागे अङ्गं देही यस्यासया पार्व्वत्या। अस्वत्
स्वसम्।

- (११५) भनेन स्रोकेन शिवसमीपे नवोदायाः पार्वत्याः खेदादिसात्त्विकभाव-गोपनं वर्षितम्।
- (११६) हरियरिस गङ्गामवलोका पार्व्वती हरं पृक्ति, हरस्तु गङ्गां गोपयन पार्व्वतीभन्यया प्रतिविक्त एषा ते इत्यादि ।
- (११८) भूषे कृपसाधस्ये दर्शयित भूप इति । नमज्जनसुखावह: कृपो हि
  मज्जनेन श्रवगाहनेन यत् सुखं तत् श्रावहित जनयित यसाहशो न । पचि नमतां
  नसायां जनानां सुखान्नहः सुखजनकः । कृपसावत् गुग्रसन्वन्धात् रज्जसंयोगात्
  पातानुसारतः घटीघटादिमेदानुसरिण, याहक् पातं ताहिगित्यर्थः । नित्यं ददानि
  पय इति श्रेषः ; पचे गुणसन्वन्धात् विद्यादिगुणवत्त्तया हेतुना, पातानुसारतः
  योग्यायोग्यव्यक्तिमेदेन । श्रन्थत् सुगमम् ।
- (११८) द्योकोऽक्षिन् चतुर्विग्रत्यचरहत्तम् : इत्तचन्द्रिकामते दुमिलाच्छन्दः, वान्वज्ञममते तु हिमिलाच्छन्दः।
- (१२१) सर्वे ददासीतिसर्व्यदः। इद्या-निया, स्तूयसे लिनित शेवः। सर्वश्रव्यस्य सङ्गेचं दर्गयिला इद्यालसुपपादयित निति। अरयः पृष्ठं पृष्ठदेशं तविति। श्रेषः न लेनिरे, लं कदापि रखमङ्गेन पलायमानः श्रवूणां खस्य पृष्ठं न दत्तवान्, श्रवून् पृष्ठदर्शनं न कारित्रस्तनसीलर्थः। अपिच परयोषितः परस्तियः नेतं लदीय-नेतपातं न लेनिरे इति श्रेषः। श्रवभित्तव पृष्ठं परस्त्रीभिय नेतं लत्तः कदावित्र लक्षम्। अत एतदुमयोरप्रदानं भवतः सर्वदायलं व्याइन्ति। एतेन राज्ञोऽसाधारणं वौरलं जितिन्द्रियलक्षेति व्यावस्तृतिरसङ्गरः।

- (१२२) गी:—सरखती, शास्त्रज्ञानसिति यावत्। रसा त्राच्यीः, धनप्राचर्य-सित्यर्थः। ते—खच्चीसरस्रत्यौ। विनयो नास्ति—तवेति हेषः। सा—खच्चीय। सा—गीय। स—विनयय, ऐते त्रिय सन्ति। स्रतः सःधुर्षधनिविदद्वो विख्च्यी- उसीति भातः। धनवन्ती, विद्यावन्तय प्रायम उद्घता दृश्यने। त्रिय—स्रत तुकारी- उध्याहार्यः।
- (१२३) न जानाति—न ज्ञानवान् इत्यर्थः। न ददाति—न दाता इत्यर्थः। जगती जाया यस्य सः, जायाया जानिरादेशः। जगतीश्रस्दोऽत्र पृथिव्यर्थे प्रयुक्तः। तेन—सूगतस्यापि भवतः स्वर्गगतवृहस्पतिकस्पष्टचापेच्या गुणोत्कर्षे इति स्चितम्।
- (१२४) ते जनाः कीपीनधनाः—कीपीनमाबावल्क्निः; पचे की प्रथिव्याः ,पीनधनाः प्रचुरिवसवाः। धावीफलम्—भामलकीफलम् अन्यमोज्यामावात्; पचे धावाः प्रथिव्याः पूलं भोगैश्वर्धादिकम्। न दिनवाजिनिवहाः—हस्वश्वसमृद्धाः न; पचे वाजिनिवहाः अश्वसम्हाः नदिन शब्दायने। चितिः—चयः विनांश इति यावत्; पचे चितिम्निः राज्यमित्यर्थः। निज्ञक्कलं समलं कलिकतं क्रतम्; पचे समलक्कतं सम्यग् भूषितं । परमिश्वरेण—समाजा।
- - (१२६) हे छवींधर राजन् रस्यकाव्यकरणे तां सत्यं निर्धितं सत्यवतीभये—
    सत्यवती भूक्त्यत्तिस्थानं यस्य स सत्यवतीस्यः हैपायनी व्यादः तं षाचचे। सत्यवतीस्य
    हित शिजन्तनासधातीर्वट् ए। एवं पूर्तापि। सेनावने क्तिस्त्याहने यहा सैन्यरचणे ।
    श्रास्त्री—श्रास्ः कार्तिकेयः तस् षाचचे; श्रासि हित न्यसधातीः पूर्वेवद इपस्।
    भाषये—संवापे। वागौगरि वागौगं इहस्यतिस् षाचचे। वाणे—रचणे विषये।
    विषयी—विष्यस् षाचचे। व्याकरणे—दाचीकुचिमये दाची पाणिनिजननी तस्याः

कुचि; उदरं तखाद भूक्तातिर्यस्य स दाचीकुचिभः पाणिनिः तम् आचचे। रणे— युद्धे। पृथोदरभये—पृथा कुन्ती तस्या उदरं भूक्तातिस्थानं यस्य स तम् पर्जुनम् आचचे। वितरणे—दाने । देवद्रये—देवदुः कल्यवचः तम् आचचे, पर्वेषां सर्वाभीष्टप्रदस्तम् इतार्यः। विश्वभाराभूष्णे—विश्वभारायाः पृथित्याः भूष्णे अलक्षरणे। मेरये—मेकः हेमाद्रिः तम् पाचचे। सर्वत अहमिति शेषः। अन्ये जना यदयद-गुणवत्त्तया जगित तैः सह उपमीयन्ते, त्वं हि तस्तवीपमानभूतोऽसीति भावः।

- (१२७) चसी—वारिधि:। स—मुनि: चगस्य इति शेष:। तद्द-व्योम।
  पदं चरणम्। साम्प्रतं पुरीधाचि जगन्नाथदेवस्य यन्प्रन्दिरं दृश्यते तस्य निर्धाणमनेनैव राज्ञा कारितमिति प्रसिद्धि:।
  - (१९८) मानसं मदीयिमिति श्रेष: जले लवणवत् देख्यां लीनं तन्ययम् आसीत्। अतस्तत् प्रतिवृत्ते न शक्नोमि, इति पराभवं प्रतिकृत्ते हर: महादेव: पचे हर-नामक: प्ररोहित: देव्या मनोजिहीर्षया चित्तं इर्तुमिक्क्या तन्यनोहरं तस्या देव्या मनोहरं चित्राकर्षकं किरीटं मुकुटं हरते चोरयित।
  - (१३०) इस्तन्यस्तुत्र्योदके—दानाधं कुश्वारि यहति, सित । भृ: पृथिवी । न सन्यते—यस्य कस्येनिद दानार्श्वयेत्वर्थः । सन्येसचा यतः सा निखिलं क्रिकें सीदं समर्था । देवागारतया—देवानां निवासस्यानतया । काश्वनगिरि: मुँगतः । न श्वातं दिपानां चितानां भस्यं येन ताहशस्य भिचोर्भवने प्रस्थानेन या दुःस्था दुःखेनावस्थितिः तसा साश्या शङ्या ।
  - (१३१) निरञ्जनम् निर्मालम्, उत्त्रष्टमित्यर्थः; पर्वे अञ्चनग्रत्यं पवित-मित्यर्थः। सुदुष्पापम् उभय पत्ते सुदुर्लभम्। सर्वव्यञ्चनरञ्जनम् सर्वेषु अत्रभोजनस्य उपत्रर्थेषु सुखदायकम्; पत्ते सर्वेषां सर्गादी अव्यञ्चानां पदार्थानां व्यञ्चनेन सगुणावस्थायां व्यज्ञीकर्येन रञ्जनं लोकप्रताचीभावजननम्।
  - (१३२) कुञ्चघट्टपरिन्न मुर्थिदावादप्रदेशान्तर्गतं कुञ्चघट्टनामकं: स्थानं महाराज-नन्दक्रमारस्य जन्मभूमिरिति प्रसिद्धि:।
- (१३२) दितीयभूतभृयिष्ठा—जलवङ्खा। ऋलाद्यसम्प्रवा—सल्पचितिका। श्रिकाः—मूर्तेः। पार्थिवसन्तरः—भूतिसम्पर्कः; पचे पार्थिवसः राज्ञस्रव सन्तरः

क्रपाहिं हिरित यावत् । यथा, जलबङ्गलं खन्मचितिकं हि द्रम्यं अधिकतरचितिनंयीयं विना न जुवाम्युपयुज्यते, तहदियमपीति भाव:।

- (१३४) भगस्यवंशसम्भूताः—श्रगस्यकुषजाता ब्राह्मण्यः दत्रायः। वातापिः— असुरिविश्रेयः; पचि तिस्तृविश्रेयः। नवक्षणः—नृत्नावतारी श्रीक्षणः; पचि तन्नामकोः सहाराजः। कमखा—निष्कृविश्रेषः; पचे नवक्षणसहाराजस्य सहधर्मिणौ।
  - (१३०) भिचायय:--भिचालभद्रत्यस्य पावम्।
- (१६८) लत्नीर्त्तंशीतिकरणे—तव यशोष्पचन्द्रे। रोहिणी—चन्द्रपत्ती। खपतीत्यादि—खस्याः पतिः तिसन् संगयः सभयोः सीन्दर्यादिना तुस्यतात् को में पितिरिति सन्देहसेन जातशङ्का पातिव्रत्यभङ्गभवेन भीता सती। कञ्चललान्द्रनेन—अवणवर्षाञ्चनिक्षेत्र। प्रेयांसं—प्रियतमं गगनचन्द्रम्। श्राङ्यत्—श्रङ्किमकरोत्। कत्वलः—कुक्तमंत्रो दोषः।
- ् (१४०) चालोवर्हिनवावं वङ्गविहारोत्कलानामधिपतिम्। नवडीपेट्यरं नवडीपाधिपतिं महाराजं क्रथचन्द्रम्। नवक्रथभूपतिम् क्रिकातायोभा-वाजाराधिपतिं महाराजं नवक्रथम्।
- (१४१) माद्रतातः मातामद्यः त्राजिविद्दिनेवाव दत्वर्थः । बद्धासुखः अद्वेति परमदेवताया नाम मुखे यस्य सः । सुनसरमुजुकः स्रिराजदीजानवावस्य नामान्तरम् ।
- (१४२) मुक्तादिवर्ण:—खिखतायाचर:; स्रोकेऽत सतुपचे पायाचरत्याम इत्यथं:। वैकुष्टाभिप्रणीत:—(समाद्पचे) वैकुष्ट: विषु: स्वभिप्रणीत: पाराधित: येन स:; (स्वृपचे)—कुष्द्रा सकोच: प्रभिप्रणीता सम्यग्रिचता येन स:। कोदर्खोदारनामा—(समाद्पचे) कोदर्खेन धनुषा सदार प्रभन्न नाम यस स:; (स्वृपचे)—द्देन द्खप्राप्ता सदार विष्यातं नाम यस स:, द्ख्यहर्षन प्रथयोभागीत्यर्थः। प्रमत् सुगमस्।
  - (१.४४) गन्धवाद्वाधिकविहितज्ञवाः—वायोरम्बधिकवेगम्सलिनः।
  - (१४५) सीऽयं—मसीसङ्गः । तिग्भायक्षाः—स्थ्यतनया—यसुना इति यावत् । नूरदीनः—जाडाङ्गीर-वादसाङ्खं नामान्तरम् ।

- (१४०) सम्भाविताः—सादरं क्रताः । दिल्लीवल्लभः—अत साजात्त्वान-वादसात्तः ।
   आसनं—वासस्थानं भाग्रानगरीत्वर्थः । सभुपुरी—सथुरा ।
  - (१४२) असी दारा (दारासिक:) साजाज्ञान-समाजो न्येष्ठपुत्र:।
    - (१५३) दुक्हदूते—दुक्हश्चीकानां दुतरचनायाम्।
- (१६२) गुम्पः -- ग्रन्थनम् । क्षम्यो--- हसी । पञ्चाननः -- सिंहः । कवित्वविधी . पञ्चसंख्यकवदनविश्रष्ट इत्यपि प्रतीयते ।
- (१६३) विसर:—विसर: सञ्जार इति यावत्। छट्टक्किता:—उल्कीर्षा ं उद्गिखिता इत्यर्थ:।
  - (१६४) रघुकारे—कालिदासे। दाचीपुन्ने—पाणिनी।
  - (१६५) सा—दीप्ति:; पचे यथ: इत्यर्थ:। रवे—रवेरिव (खुप्तीपमा)। -माचस्त्र माचकविविरिचितशिग्रुपाचवधकात्यस्त्र; पचे माचमासस्य।
    - (१६६) "दिव्हिन: पदलालितामि"ति दाचिषात्यदेशीय: पाठ: ।
  - (१६७) नाचिन तन्नामककाव्येत ; पचे नाचनासिन । पदक्रमे सुप्तिङन-पदिविचासे ; पचे चरणचेपे । भारवै: तन्नामककवे: (स्वरन्त द्रत्यस्य कर्याणि षष्टो) ; पचे रवे: सूर्थस्य भाः किर्णान् ।
    - (१६८) बाषभटः मय्द्कवेर्जामातासीदिति प्रसिद्धिः।
  - (१६२) असी सुरारिकविरेव अनर्प्राधवकार:। जनकोऽस्य भट्टश्रीवर्षमानी-जननी च तन्तुमती। "भवस्तिमनाडस्य निर्वाणमतिना मया। सुरारिपदिचनाया ंमिदमाधीयते मनः"—पस्यित्।
  - ्र (१७०) कान्यकुलमहाराजो यशोवर्मा प्रसिद्धः कविरासीत्। तस्य सभा -वाक्पतिराजभवभूतिभ्यामेव समलङ्कताऽऽसीत्।
  - (१७३) मीन्धामधुरम् मतीव मनोहरम्।
  - (१००) गाम् पृथिवीं, भूमिमित्यर्थः । साङ्गरप्रकरां प्रज्विताङ्गारयुक्ताम् । पमर्थन् पसदमानः । प्रेङन् चलन् ।
- (१९८८) चित्रिक्षिय:—निष्पाप:, गङ्गाजलसंसर्गाद निर्देषि इति बावत्। 'प्रियतमस्य दोषदृष्टि: प्रायशो न भवतीति विशेषसमङ्गति:। सुक्ति:—नीच:; पर्वे 'भोचनं विरेचनमित्रक्षै:।

- (१७८) विलोचनद्वारि—विवदितिकरम्। चारिटतं—ग्रब्दः । करम—उद्गाः
- (१८०) माकन्दम्—षायम्। मकरन्दतुन्दिलं—प्रचरमधुयुक्तम्। कर्णावनुदं—-स्रुतिकटु। शक्षेत—मन्येत।
  - (१८२), परस्त-कोकिल। गोष्ठी-सभा।
  - (१८३) भिल्लाभंका:-भिल्ला खेळ्जातिविश्रेषास्रेषासभंका वालका:।
  - (१.८४) अरविन्दवनैकवन्धुः—पद्मसमूद्दसुद्वत्। चक्र-चक्रवाकः।
- (१८८) प्रियतनयतया—तनयवाद्याख्येन। दत्तइद्वारसुद्रा—दत्तइद्वारसद्वेता। धनुः—सर्वेता पयस्तिनी गीः। सूर्जा—सर्वतेन। चाहतप्राहत्य—पुनःपुनः पौष्ट-यिता। चनु—पयात्। प्रसुतं—चिरतदुग्धम्। जधः—सनम्। किश्विदितप्रदि— किश्वित् ईषत् कुत्रं वक्षम् एकं जानु यस्य ताद्यस्य। चनवरतेतप्रादि—तथा चनवरतं चलत् अस्थिरं चाक् सुन्दरं पुच्छं यस्य तथोक्तस्य। विचोतत्चीरित—विचोतनी चरनी या चीरधारा तथ्या जवेन विभेन भवलं नानावणे सुखं यस्य तथास्तस्य। तथास्तस्य। तथास्तस्य। तथास्तस्य। चत्तस्य वस्येति चिन्ने विभेन भवलं नानावणे सुखं यस्य तथास्तस्य।
- १८४ परिमलमङ्खी सुगसपूरिते।
- र्थः (१८२) दानात्मितलोजनः —दानेन सवन्त्रदेन वितर्णेन वा प्रसिते विलोचने यस्य सः।
  - (१८४) असी परमविदुषी जयनीदेवी फरिद्दपुरजेलानगंतकोटालिपाड़ा--निवासिन: प्रसिद्दनैयाथिकस्य त्रोक्षणसार्व्यभीनस्य भार्व्यासीत्। ती छभी मिलिला: "भानन्दलतिका" नामकं यन्त्रमेकं रचयामासतु:। "धानन्दर्शतिकायन्यो येनाकारिः स्विया सहं" इत्राव वचनं यन्त्रभेषेश्यासम्।
    - (१८६) वेस्नति सतीव्यर्थः। इरिङ्नावलाः—दिग्दन्तिनः।
  - (१८०) कीटग्टइं—श्रक्तो हिं कीटविशेषस्थावासः। भनाः—मध्ये। चारासु-सम्भवः - खवणजवससुद्भूतः, एतेनास्य अन्यः च निन्दितिरेति स्चितम्। श्रूषः— भनाः ग्रूषः भसार इति यावत्। इत्यं वहदीषद्षितोऽपि श्रकः की ग्रंपेन श्रीपतिनिक्तटे विश्वसिन्नधी स्थिति सेने इति साचेपः प्रश्नः। कसित् ग्रंपद्दीनोऽपि कस्यचित्। गुणिनः प्रोतिपातं भवतीति मावः।

- (१८८) ज्वित्मञ्जनालके—विद्युध्वनिविशिष्टशैवालसम्हे।
- (२००) श्रात्मलत्त्रस्थागः—एतेन महती त्यागशीसता दर्शिता ; निर्धेनोपनतैः—
  'त्र्यनाथासस्त्रेः । हत्तिः-्जीविका । एकत—एकस्मिन् पत्ते । चर्याः—श्राचारणम् ।
  श्रमुजुवर्त्मता—वक्रगतिः ; पत्ते कपटव्यवहारः । वक्रे दिरसना—सुद्धे , जिह्वाहयं ।
  पत्ते वाक्यनिष्ठाभावः । वीच्चं—दृष्टः ; पत्ते विषवदृष्टः । भोगिन्—सुपः ;
  पत्ते भोगासक्त ।
- (२०२) सितं—ग्रथम्। कज्जलामं—क्रणवर्णम्। चौयते—वर्दते। श्रप-ंचौयते—मन्दीभवति। उभयव कर्मकर्त्तरि प्रयोगः।
  - (२०४) गिरिकुइरे—पर्व्वतगुहायाम्।
  - ·(२०७) वपाय्यासा—वपया खज्जया ग्यामवर्षा। पनसम्—काय्टिकफलस्।
    ग्लाङ्गिक्षित्रसम्—नारिकेलम्।
  - (२०८) प्रलिन:—इथिकस्य । कदलीमूर्वरसेन इथिकटंग्रनजनितज्वाला निवार्थते ।
    - (२०१) करटालय:-काकवसतिः। सृतनिकेतनं-देवयोनिविशेषवासस्थानम्।
  - (२१०) सम्भूति:—जन्म। पिरिमलः:—सुगन्धः। गीव्याणचेतीःहरः—देवाणां भनोमोहनः। दावगुणोत्करः:—दानकर्तृगुणसमूहः। प्रधालादिः—प्रधिर्भिराणां ग्याचकप्रेष्ठानां या प्रधिता तस्याः प्रपेणविधी दानविषये। विवेकः:—ज्ञानम्।
    - (२११) प्रेक्षत्—चलत्। श्रीखण्ड-चन्दन।
  - (२१२) चिना त्यमरेण। उरीकरोषि—चवलम्बसे, प्रांप्रोधौति यावत्। क्रियेयह्यां—क्रियेयदं पद्मम्, तदत् ह्यो यासां तासां, क्रमललीचनानां रमणीनामित्यर्थः।
    - (२१४) गदराशिनाश्रनिपुषं-रोगससूहिवनाश्रदचम्।
    - (२१५) सं सूलं स्रीटं सूलदेशम्। नोपयोगमगमत् आनुकूल्यं न चकार।
    - (२१६) चलृपविटपी—'चलुखड़' इति भाषा ।
  - (९१७) उन्मत्त—रे घुसूर। पिशाचपतिना—सहादेवेन। चन्द्रीपलः— चन्द्रकानमणिः। वार्डिः—ससुद्रः।

- (२१८) मज्जीवनम्—म्म प्राणखरूपम् । जीवनम्—जलम् । तञ्च जीवनञ्च । :प्रसारितदला—विसारितपता । मित्रे—सूर्ये ।
- '२२२) कर्प्रिति—कर्प्रमित्रिता धूल्यसामिः रिक्तूट्ट् भासवासं यस्य सः। 'प्रमाख्डः- प्रेथाज' इति भूषा।
  - (२२३) श्रीमन् वसना—ई श्रोभासम्पन्नवसन्तसमय । विलूना—किन्ना।
  - (२२४) मन्दार:—'मादार' इति भाषा। इति:—वंष्टनम् ; 'वेड़ा' इति भाषा।
  - (२२५) शालय:-हैमन्तिकधान्यानि।
  - (२२६) मधुलिहः—समराः। माध्वीकं—मधु। वलिमुजः—काकाः।
- (२२७) करीन्द्रम्—ऐरावतम्। पौलोमीपतिः—यचीपतिरिन्द्र इत्यर्थः।
  ;मथने—समुद्रमन्यने। मन्दरगिरि—ई मन्याद्रे। यरखः यैलानां—पर्व्वतानां रचकः।
  रवनिजयः—रवाकुरः समुद्र इत्यर्थः। यददात्—ददौ।
- ्र(२२८) याखीट:—हचिवियमः, 'सिमोडा' इति भाषा। रसाख:—मासः। विशेषग्रह:—उत्तमाधमविवेकः।
- (२३०) पाचचाई—कथयामः । सत्तमुनयः—मरीन्तः, प्रविः, प्रक्तिराः, प्रमुख्यः, प्रचष्टः, क्रतः, विष्यष्टः । विलासवसितः—खीलासूमिः । पित्रितासनानां— हिसेनिन्तां राजसानां वा । o
  - (२३२) पद्मव:-विसार: वनं वा।
  - (२३४) जलनिधः-चडुजलस्य। चन्डालिति-चन्डालवित्रष्ठरस्येण।
  - (२३५) पिघत्से—चाहकोषि। नीरयङ्गरसिकैः—जलपानानुरागिकिः। "अध्यतै:—पथिकै:। उक्सितः—ृत्यक्तः।
  - (२३८) चित्राका:—सम्प्रति धनाक्यो नीच इव रविस्तीकां तपति, चक्रतची जन: सितं येथा त्यजति, तथा रुद्: सगविशेष: ग्रङ्गं त्यजित । चन्यत् सुगसस् ।
  - (२४१) (क) पतक्रपाकसमये पतक्रस यास्त्रिमान्यविशेषस्य पाकसमये परिपाककाले। पतक्रपतिविक्रमाः पतक्रमां पत्तियां पितः गरुः तस्य विक्रम इव विक्रमो येवाम् ते। पतक्रस्य पूर्यस्य। पतक्रः चल्रमाः। "वतक्रः यत्ति यालिप्रमेदे पत्तिस्ययोः" मिदिनी।

- (२४२) प्राची-पूर्वदिक् । पिङ्गा-पिङ्गलवणा । रसपति:-पारद: । याग्यसदिस-याग्यजनस्रभायाम् । द्रविषारिहतानां-निर्धनानाम् ।
  - (२४२) घूकालीं भेचकसमूहम्। लोकालिं जनसमूहम्।
- (२८४) (क) इताः चन्दोनापद्वताः नववध्वी विषां ताड्यानां पुरुषाकृतम् चयम्। चन्दोधिनिसञ्चनद्दपः पत्याः । करै:—किरणै: ; पची इसी: ।
- (ख) श्रक्षान्—रामादीन्। व्यामर्थात्—क्षोधात्। खनगतघनीर्मिम्— शन्दितीत्तालतरङ्गम्। करै:—क्षिरणै:; पचे इस्तै:।
- (२४५) चलुका:-पेचका:। चिरात्-( अव्ययम्) दीर्घकालं व्याय्वेत्यर्थः। निद्रासुद्रां-निद्राचिक्रम्, निद्रया नेवनिमीलनं वा।
  - (२४८) तव-तयोर्मध्ये। क्रकचिनकरै:-शक्कमेटकास्त्रविशेषै:।
- (२६८) गुज्जया सह—गुज्जा—'कुँच' इति भाषा। तोलयन्ति—कर्ध्वपरिमाणेनः समोकुर्व्यन्ति। ग्रोकेऽत भुजङ्गप्रयातच्छन्दः।
  - (२५०) (क) सच्छिद्र:—हिद्रं रन्धुं; पचे दोष:। वक्र:—कुटिख:।
  - (ख) अलिकुलै: कमलिमव काळालैरचिकमलं रञ्जितिमत्यर्थः।
- (ग) विधिना दरमेगादिष्टं, 'हे खर्णं लं कर्णगतं भव, श्रुतिमावे तिष्ठः कामिनीकाश्वनयोक्तत्वज्ञानपरिपश्चिलाट् व्यवद्वारसंस्त्रीं मा कुरु। तु किन्तु प्रदर्थः विधाटवाकार्थम् श्रजानिक्षः वोहुमचमैमंद्रैरित्यर्थः। तेन खर्णेन।
  - (२५१) दावविश्वराणि—दावानलटर्ग्धानि। रिक्तः—युव्यः जलरहित इत्यर्थः।
- (२४२) रसा—पृष्यो । पूषकरोत्करै:—पूषाः सूर्यस्य कराणाम् उत्करै: समूहै: । एकानोन—तद्वतेन । चन्तरागतम्—चवसरप्राप्तम् । स्वानोन—चेतसा। प्रमितः—समूखे ।
  - (२५३) असमझसम् अयोग्यम्। मख्दूकः मिकः।
- (२५४) विवस्तान्—सूर्यः । मीनमेषष्टवार्षा क्रमपाठात् भोगवासनाया उत्तरोत्तरं प्रावर्त्वं सुचितमिति ।
- (२५६) खलानां सदसिंदिकविधराणाम्। श्रक्ताश्रदं स्वता नष्टा श्राणका यिक्षन् तद्द यथा तथा। जठरपिठरीपूर्णये स्टर्ह्यस्थालीपूरणाय। गीपविशस्य विष्योः श्रीक्षणस्य। गुणगणनया गुणकोत्तनकपक्षोवरचनया प्रायसित्तं कुर्य्याम्।

- (२६०) कुम्मकर्णायते कुम्मकर्णवत् दीर्घनिद्रां याति । सन्देशे संवादवहने । वस्तुनिरीचर्णे द्रव्यदर्शने ।
- (२६१) सोयव्रते—चौरकर्याणि। स्वाजक्षेषु—निर्द्धांकयनेषु। कोख:— प्रकर:।
- (२६२) वातिपत्तकपादयो धातव उचाने। वैद्यकनये—वैदाशस्त्रे। तरख-यनाः अध्याक्षाक्षीकुर्व्वनाः।
  - (२६३) सागरस , रावणसन्निहितलादिति।
- (२६३) अन्वेषयता—अन्वेषणम् अन्वेषसां सुर्व्यता। तत्स्राचिते तदाचिते इति १ णिच्, ततः श्रद्धप्रत्ययः।
- (२६६) दृद्दरं निवद्या सुष्टियँन, पचे यिक्षन् तस्य। एकतः दृद्मुष्टिवस्थेन धनं रचतः, सन्यत धारणकाले। कोषे धनागारे निषणस्य सपहरणादिमयात् सदैव दच्द्रष्टेः, पचे कोषे सावरणे स्थितस्य। सहजमितनस्य—नीचस्वभावस्य; पचे स्वभावतः क्षर्णवर्णस्य। साकारतः—साक्षत्या, साकारिण वर्णेन च।
  - (२६८) वधूटी-नाखा वघूः। अनु-संह।
- (२६८) अनवदेति यदं परव यथासमारं जिन्नश्रवयोगाने तव्यम् ।
- र्भे श्रेश वेदादीनां पश्चमाद्विलादीनाम् श्रमस्तेऽपि तत्त्वयनात् तेषां तद्वत् कार्य्यकारित्विनिति नीध्यम्। प्रसिद्धानि नीजकव्यकादीनि पश्च, धन्वनरिचपणकादीनि च नव, इति चतुर्देशरदानि।
  - (२७३) तत-पूर्णचन्द्रे । कमलालये इत्यनेन विषष्टष्टिक्वेतुः सूचितः ।
  - (२०४) अर्भकम् शिग्रम्। कर्पटम् वस्त्रम्।
- (२७५) स्थूणा—ग्रहसकाः, "स्वृँटि' इति भाषा। यम्यर्पनसामाः—यम्यर्पः यासत्रः जलम्बनः यक्षिन् तादयः कालः।
- (२०६) मयि जीवति सति नाचगाः—पन्धं पुरुषात्तर् गच्छन्ति यासाहम्यो न । यदापि चुधा द्या च कदाचिन्तां मुखति सामा तु न चयमपि ।
- (२७८) संग्रहा—सं सन्यक् गड़ी ग्रहण यसाः सा, यथाविधि परिणीता अभूदिति श्रेषः।

- (२८१) जनस्थानं द्रष्डकारस्थमध्यपाती भूखखिविशेषः; पचि लोकालयः।
  कनकसगिति—कनकसृतः मायास्त्राः, तिह्मियियो द्रणा लिसा तदन्मितिधया;
  पचि कनकमिव सगदणाः मशोचिका तदनुगतवुिक्ता। अयि वैदेहि ! इति वचः।
  प्रतिपदम्—पदे पदे । उदय—सजलनयनं यथा तथा। प्रलिपतं—स्रषा कथितं;
  पचि वै इति पादपूर्षे। देहि इति वचः; अय्यत् सगसम्। लङ्काभर्तः—रावणस्य
  वदनानां या परिपाटी अनुक्रमस्तासां इषरचना वाषावर्षेषं कृता; पचि ईषत् भर्ताः
  कामर्ता निक्रष्टसामी तस्य समीपे वदनपरिपाटीषु गुणकथनभ्यञ्जलासु रचना अलम्
  प्रत्यथं कृता। कुम्लवसुता—सीता, कुम्लवी सुती यस्याः साः पचि कुम्लानि
  पद्नि योग्यानीत्यर्थः वस्ति धनानि यस्य तस्य सावस्ता। अधिगता—प्राप्ता।
  - (२८३) विगतकलाइ:—सित दितीये शासर्थे कलाइ: समावेत्, अत तु तदभावात् कलामाव दित भाव:।
    - (२८४) शातयति—पातयति । ज्ञपयति—नःशयति ।
  - (९८५) वाट्यालाः—जघन्यव्यविषेषाः ('वेलेड़ा' इति भाषा )। क्रापठर-जठरे—कुल्वितपाकस्थालीकपजठरे। गण्डूपदानां—किक्लुकानाम्। कर्पटे—वस्त्रे।
  - (२८०) सक्तं सर्वे पैटकं धनम् । त्रयं नाशम् । तं दारिद्रा> सन्नोदरम् । सत् मत् ।
  - (२८८) मानसुता—मानस्र सुता सम चादावनिता प्रथमा स्त्री। चपरा विनिता भिचा दैन्यस्य कन्या। तातैचर्य्यविगर्विता—तातस्य दैन्यस्य ऐचर्य्येण प्रभुत्वेन विभिवेष गर्विता। एतेन दैन्यस्य प्रावर्त्यं प्रस्तिन।
    - (२८०) क्रता:—दैन्यदखैरिति श्रेष: ।
    - (२६६) मंत्वरजुषां—खखानाम्। दुर्येष्टः—दुर्नुद्धिः। कासारे—सरिष
    - (२८७) प्रर्थिजनोपघाराम्—याचकजनानां विद्यम्।
  - (२८८) भाकलय्य जाता। विरुपाचर्ता विकटलीचनलं विश्वखलिति
    ्यावत्; पचे भिक्तम्। सङ्गे संसर्गे समीपागमने इति यावत्। विरोचनलं
    वैद्याम्; पचे स्थालम्। इतिहाक्षतिं नराकारसिंहमावं; पचे तहेवलम्।
    वक्रतुष्टरचनं वक्रेण वक्रभावापक्रेण तुष्टेन सुखेन रचनं वाक्यविन्यासं; पचे वक्रेण

यथिना कृतं तुष्डस्य मुखस्य रचनं निर्मारं तद्र्पं गणपतिभावम् । अपर्णात्मतां पर्णस्यापि अभावशालिदरिद्रसङ्पताम् ; पत्रे अपर्णा दुर्गा तस्सङ्पतां शक्तिङ्प-निति यावत् ।

- (३००). श्रेषे—चनन्त्रनागे। भवभराक्रानो—ब्रह्माण्डभारनिपीडिते। त्रिया— खच्मा। खच्मीवन:—कच्मीविश्रिष्टाः धनिन इत्यर्थः।
- (৯০१) सरसिक्हरूचां—कमलकान्तीनाम्। चन्तरङ्गेः—चात्मीयैः तक्तस्य-क्रान्तिविशिष्टैरित्यर्थः।
- (३०२) करीरद्वमि—वंशाकर कर्यटिक हचित्रधे वा। खर:—गईंश: ने
- ् (३०३) संख्ये—युत्ते। हेलाम्—चवर्डलाम्। गरुत्मनः—गरुडम्। वदन-खतां—सुखविश्रिष्टानां जनानाम्।
- (२०४) द्यादिगुणान्वितः—दिविचतुरादिभिर्विषयैरन्वितः; पचे दिविचतु-रादिभिरद्वौगुणितः। लाक्षतिः—त्वकारस्य पाक्षतिरिव पाक्षतिर्यसाः सा नवस-संखेतस्वर्थः। द्यादिसंख्यया नवससंख्याया गुणे कृते यो प्राथिभवति तस्य योग-भूजीनापि पुनर्ववससंख्याव जायते। यथा, २४२=१८; १+८=२। एवं व्यादिभिर्गुणिऽपि।
- (३०८) सप्रसेद:—चर्यार्तः। पुलकपरुष:—रोमाद्यान्तिः। संयमी— धमणशीलः भान्तयः। सप्रकायः—कम्पयुक्तः। सान्तर्द्याः—दरिद्रः भविन्तयाः क्वरी च क्वरप्रकोषाद भन्तर्द्यां इतिशिष्टः। प्रशिथिकप्रतिः—चुतसैर्थः, उमयोरिष विचारबुद्देरभावात्। सास्त्रशोषः—चिन्तया क्वरप्रकोपिण च ग्रकौतसम्बः।
- (३१२) गनघटासंघट्टद्र:सखरूम्—सदमत्तगनसङ्घर्षदुर्शमम्। प्रधनं—युह्नम्।— अर्पन्ति—गच्छन्ति।
  - (३१४) स्तेन समुद्गटेन-स्वरचितेन उद्गटशोकीन।
- (३१५) न्यक्काराय—धिकाराय पातियतुः कविरिति श्रेषः। एवं परतः। पापं इ अस्थानोपन्यासजनितसिति वोध्यस्।
- ३१६) हारै:-सग्भि:। साङ्खरै:-वैचिवावाइख्ययुक्तै:। प्रस्तरै:-वस्तै:। निवादितो यः पार्वणायतकरः पूर्वचन्द्रः तस्य सम्द्रेन चरता प्रस्तेन छपमा येवां ते।

- . (३१०) तर्ह्नु:—'टिको' इति भाषा। खपोषणार्थं क्रतयबी जनः सिर्फि स्मत इति भाषः। ६
- (३१२) विद्यावद् स्तं निवाया श्रवदातं ग्रमं निर्मालिमत्यर्थः। विष्टपकष्ट-इारिणि सुवनदुः खिवमो चिवे ।
- (३२०) श्राव्यताम्—गुरुषा पाठ्यताम्। क्वतफलम्—सफलम्। यष्टम्— ग्रहणम्, अर्थनीधनिति यावत्।
- (३२३) दिविषद:—देवा:। दूरं विद्वाय:—दूरवर्त्ति आकाशं स्वर्गमित्वर्थः ।
  \* अधिसार्थात—याचकगणात्।
  - (इं१५) निगमा:—शास्त्राणि। दाम्यत्यसास्ये ग्टहात्रमः प्रशस्यः, तद्वैषस्ये त
  - (१२७) श्रीद: कुर्वर: तस्य मित्रम्। लच्चीकुर्वरहिरग्यानां यथाम्रामसंस्वन्धात्। गोविन्दादीनां सम्मान इत्यर्थ:।
  - (३३०) पृथुपये—सुविभ्द्यतपथे स्वर्गगमनपथे दृत्यर्थः। संसारिति—संसारक्षं पृथ विस्तृतं भौषणमित्यर्थः मरुखलं तस्मिन्। सुरतरः—कल्यव्यः।
  - (३३२) गुणवतां गुणानाम् उपादाता यहीता यावत्र भवति तावत् विश्ववन् महार्घाः विषु भुवनेषु महासूख्या षपि गुणवतां गुणाः असत्कत्याः मन्दानिप्राया भवन्तीति शेषः। अव दृष्टानमाह रैलारेविंग्णोः हृद्यवसतेः हृदि धारणात् प्राक् षपि स प्रसिद्धः नौसुभनिषः असी समुद्रं कि नासीत् अपि लासीदेव। कवित् क्रवापि अस्य मणेः अतिः अवणमपि असूत् छपादातुरभावात्रासूदेव दृत्यर्थः। गुणपरिचयेन गुणवतां माहात्माम् आत्र्यसून्तमेविति भावः।
  - (२२३) रवाकर:—समुद्र: खरबै: किं कुरुते भारान: किं हितं साध्यति नृ किमपीत्यर्थ:। एवं सर्वतः श्रीखण्डखण्डै:—चन्दनकाष्टै:। विभूति:—सम्पत्।
  - (३२४) मन्दाध्वक्रमर्ज्ञाइंसनिचयः—धध्वानं पिष्ट क्रमः पादविचेपः चध्व-क्रमः। मन्दः चध्वक्रमो यस स चासौ राजाइंसनिचययेति।
  - (३१५) व्यक्षीकानि चपराधान्। दग्धनन्दिरसारे (विक्रिविशेषणमितत्) दग्धं मन्दिरसारं श्रेष्ठग्रं ग्रेन ताडगपराधकारिकापि।

- (३३६) तदुइव:--तस्मात् कुमात् उइवो यस सः चगस्य इत्यूर्थः।
- (३३८) परै:—अन्यै: ख्रितपाठकैः; पचे दिविचतुर् दिभिरकैः। वर्षितानामि उत्कर्षे गमितानामि ; पचे गुणितानामि । खाक्रितिः—खकारस्य
  श्याक्रितिरिव चाक्रितिर्यसाः था, नवससंख्येत्वर्थः। द्वादिसंख्यया नवससंख्याया गुणे
  क्रिते यो राशिर्भवित तस्य सङ्खनेनापि पुनर्नवससंख्याय नायते। यथा, २×८=१८;
  २ +८=८ । एवं व्यादिभिर्गुणेऽपि।
  - (३४०), मीखर्थ-वाचालता। मीनं-तृषीभावः।
- (३४२) नामदंधा घेनु:—अनीष्टदायिनी गवी। दतीयं नेवं—विद्यायाः -स्त्रादर्थनसाधनलात्। सत्कारायतनं—समादरसूमिः।
- (३४४) सदंगजातम् उत्क्रष्टवेषरचितं; पचे सत्कुलसभूत्यः। गुण-कोटिनसं गुणेन मौर्व्या कोट्योः कोटिदये नसं , पचे बहुगुणैरवनतस्त्रभावम्। 'अर्थेन्ये-रिचिणे। सत्पचयोगात् सद्भाः वर्त्तमानाभ्यां पचास्यां पार्श्वदमिहितास्यां पचिपचाभ्यां सह योगात्; पचे सता साधना पचेण सहायेन सह सम्बन्धात्। 'उक्कच "कौटोऽपि सुमनःसङ्गादारोहति सतां शिरः' दति।
- (३४५) सपच:—पचाश्यां सह वर्त्तमान:; पचे सहाययुक्त:। स हि पच्चाहीन:—हि यत: स सिंह: पचहीन: पचग्रन: ससहाय दलर्थ:।
- (३४६) घीरं सुविचारपुरःसरीः पचे मन्दं मन्दम्। पदम् सुप्तिङमादि पदम् पदम् पदम् । यदम् सुप्तिङमादि पदम् ; पचे चरणम्। यन्दं समुद्दीचते य्यन्दोऽयं यदः षयद्वी वा इति विचारयितः ; पचे क्षव कः यन्दो जायते इति यणिति। नानार्योष्ठरणम् द्विष्ट-पदप्रयोगेण विविधार्थसंयद्दम् ; पचे स्वर्णियाद्यपहरणम्। पत्रस्यात्यवर्णसम् चपमादि-विविधालद्वारम् ; पचे कद्वणादिस्वणम्। सुवर्णमित्रयम्। सुयाव्यवर्णसमूद्दम् ; पचे स्वर्णसमूद्दम् ; पचे स्वर्णसमूद्दम् । रसानार्यतम् पद्वारादिरसमियं वाक्यम् ; पचे रसायाः प्रिययाः चन्तर्यत्वम् स्वर्णस्वन्तरस्य जुक्कायितं घनम्। दीवान्वेषणतत्परः दोषाणां

दु: यवलादीनां काव्यस्थिति श्रेषः अन्वेषणे तत्परः भनोयोगीः पचे दोषा रातिः तस्या अन्वेषणे तत्परः

- (३४८) कविताकारना स्वयंवरिति शेष:। व्याकरणक्तं पितरं नैव एति किविताया व्याकरणक्तानजन्यत्वात् तस्य तस्याः पित्रत्वम् कान्दसात्—वेदाच्यायिनो व जनात्।
- (३४९) वज्रो सिंधः—हीरकम्। करटारवाः—करटानां काट्यानां आरवाः शब्दाः।
  - ५(३५०) चन्दनग्रब्दस क्षीवले चन्दनकाष्ठार्धप्रतीति:।
  - (३५१) कुश्वसम्बदः—कुम्बजातोऽगस्यामुनिः।
  - ्(३५२) पातम्—दीपाधारम् ; पचे परिवारवर्गम् । मखं—पापं ; ५चे सुगमम् । स्नेषं—तैखं ; पचे सगमम् । रुषात् —दीपवर्त्तिवः ; पचे विनयादीन् । चिषोति—नाग्रयति । द्रव्यावसानसमये—तैखाद्यभावे ; पचे खाद्यपरिधेयाद्यभावे । कुखसद्यनि—वंग्रइपग्रहे । कोऽपि —चिर्वचनीयः, साधारणदीपादितर दृत्वर्थः ।
  - (३५३) भास्ति—स्यां । शनैयर:—स्थंसुत:। विधी—श्रमं गते इति । श्रीय:। बुध:—सीम्य:।
  - (३५४) ष्यवंश्वभवा:—विश्वभिन्नवस्तृनिर्मिताः; पर्च नीचकुलोत्पन्नाः। गृणिष् मौर्त्या नेपुष्यादिगुणन च प्रयुक्ताः प्रेरिताः सन्तः परमम्भिन्दिनः परिषां मर्स्यस्थान-विदारकाः भवन्ति। ये च विग्रद्ववंश्वजा उत्क्षष्टवेश्वनिर्मिताः उत्क्षष्टकुलोत्पन्नाय ते तथाविधाः गुणप्रयुक्ताः चापा इव नस्तां व्रजन्ति। वंशस्य गुणदीपा हि पुंसी सदसम्प्रवृत्तिं जनयन्तीति भावः।
    - (३५६) चलुकीकरोति—गण्डूपीकरोति नामयतीलर्थः। किस-अन्यसः।
  - (३५०) पूर्वार्डेन धकस्य गुणाधिकां दर्शयित । उभी पत्री ग्रही ग्रही

कथित् एथ्यः पृथक् कोऽपि अधिकः गुणः चन्छेऽसीति श्रेषः । स क इत्याष्ट गुणा । द्वि । स्थाने योग्याधिकरणे मान्याः पूज्याः ; स्थात्रहिता प्रयोग्यस्थाने निहितायेत् निहः, न ताहक् मान्या क्षेत्रवन्तीति फलितार्थः । स्थिनोत्कर्षेणेव गुणानांमुक्तवे द्वि सावः।

- (३५८) वच:खालीति—इर्रवेच:खाली, विधेर्धदनं, इरस्य वामग्ररीरमागः तै:। पुरुषास्त्रयः-इरिविधिहराः।
- (३५९) समुद्रं प्रति रावणस्य तिरस्तारोक्तिरियम्। रावणेन दम्पिमुंखै: अन्विधिश्रन्दादय चचारिता:।
- (३६१) वागुरिक व्याध । सीदिना दु:खमनुभविन । ग्रथकवलग्रहणा-जिमजाः नवकोमलढणान्यपि भचिथितुमचमाः ।
- (३६७) कौरत्पाष्डववार्षेयात् रूप्वोध्य दुःशासनं प्रति भीमस्य क्रोधोक्तिरियम्। वः—०युभाकम्। तम्—दुःशासनम्।
  - (३६८) अन्यसुने—सुतं विद्या।
- (২৩০) वीढ़ा—वर्ष्टनशीव:। धनपतिसंखम्—कुवैरर्मितं शिविमत्यर्थः। ে (২৩২) ° (क) वाजियखस्य—श्वत्रीधयज्ञस्य।
- (ख) षल् ऐश्वर्थप्रसवयोरित्येदादिगणीयस्य मु-धातो इपम्। "प्रसीति विजयं षर्थ" इति इलायुध:।
- (२०४) तत्तात:—तस्या सुत्ते: तात: पिता। दीरः—दूतकर्यः, विवाहकार्ये घटकत्वमिति यावत्। भन्ने—हे भन्ने। परिहसनविधी—कौतुकच्छलेन।
- (३७५) खःसिन्धुतीरे—खर्रगङ्गावटे, मन्दाकिनीतीरे इत्यर्थः । षष्ट्रविघातः वीरे—षघानां पापानां विघाते विनासविषये वीरे वीरसहसे। चीरे—प्रिजने। षपीरे—नम्ररे।
- (३७६) इर—शिव। इर—नाशय। इ—सन्नोधने। "इ सात् सन्नोधने। पादपूरको च विनियहें" इत्यादि मेदिनी। गङ्गेत्यादि—ह नेङ्गाधर स्ते पदाने मे चेतस: धरमानं धारकत्वं धर श्रवलन्तस, सकीये पादपन्ने नदीयं चित्तं स्थापय इत्यर्थः। भवेत्यादि—हे भव, भव एव सिन्धुः तिसन् भवस्तितीं संसारसागरे ने कर्णधारः

नाविकः भव, मां संसारसागरस्य पारं नयं इत्यर्थः । द्रियच भवः सिन्धुरिव तिस्विन् भविस्वी सिन्धुवत् मानुविपत्सद्भवे संसारे में कर्णधारः भवः व्यतिसृद्वात् व्यस्त्यथः प्रद्रभसं मम कर्णे छताः सत्यथप्रवर्णको भव इत्यर्थः । किञ्च भविस्वी सर्वमङ्गलाः स्पटे व्यव काशोचिते में कर्णधारो भव, मरणसमये तारकमन्त्रं रातुं मम कर्णे धारयः ; "यत काशां शवत्वेऽपि जनुनांग्रवितां व्रजेत् । व्यतसत्वर्णसंस्पर्शे करोम्यइमपि स्वयम्" इति प्रतिज्ञातवान् त्वं यथा में काशोस्त्युभवित् तथा क्वरणां क्षव हित भावः । "भवः चेमेशसंसारे सत्तायां प्राप्तिजन्यनोः" इति मेदिनो । सत्यमित्यादि—हे सत्युज्ञयं त्वं जय सम्बोत्वर्षेण वर्त्तेख, देवतान्तराणि परित्यन्य वेवतं लामेवाहं प्रणमामीत्यर्थः । जय शक्षो इति वाक् सदा मदास्थे मदीयवदने स्वात् प्रस्तु ।

- (२७०) (क) समाप्य—उपभुच्छ। विषयान्—भोग्यवसूनि। कन्नोलः—तरङः।
- (२०८) (क) (रन्तुम् = ८; ग्रभाग्रः = १; क्रपम् = १; अचलनावकः = १) चतएव ८१११ चक्रस्यं वामगत्या १११८ शकाब्दाः (६०४ वङ्गाब्दाः, ११८७ खृष्टाब्दाः वा) उद्गवन्ति।
  - (ख) ११११ अङ्गस्य वामगत्या १११८ शकाव्दा उद्भवन्ति ।
- (१८०) (क) वाण: = ५; व्याह्रति: = ७; राग: = १; इन्दु: = १। अतृरिव अङस्य वासगत्या १६७५ श्रकाच्दा (११६० वङ्गाच्दाः, १७५३ खृष्टाच्दा वा) उद्गवन्ति।
- (ख) घरेति—भूदेवराजस वारेन्द्रवंशीयस गौड्पर्दश्राधिपस रामकान्तरृपस ।
   साविनी—सइधिसंशो । श्रीभवानी—श्रीमती राज्ञी भवानी ।
- (३८१) खम् = ०; य्यम् = ०; मित्रम् = १७। त्रतएव बङ्ख वासगत्या रिकार क्रिकाच्या (११८५ वङ्गाच्याः, १७७८ खुष्टाच्याः वा) उडविना ।
  - (१८२) गङ्गावासी—नवृद्दोपाट्रपूर्व्वदेशवर्त्तिन प्राक्तनगङ्गातीरस्थायिनि याम-विशेषे। विधिग्रति: = चनुर्भुखकर्ष: = द ; सुक्कतुं = पुष्यं = ट ; चीषिपाख:— राजा = १६। श्रतएव श्रद्धस्य वामगत्या १६८८ श्रकाब्दाः (११८३ वङ्गाब्दाः, १९०६ खृष्टाब्दा वा ) चङ्गविता।
  - (३८३) पाणियह: विवाह: ; पचे पाणी हस्ते धारणम्। सुत्रंशीक्षवा चयकुवजाता ; पचे चत्तमवेणुसन्ना ।

(रूप) येन विश्वना रामिशेलार्थ:; अयो जीहं जचणया शिविर्धातमस्त्रमिलार्थ:; एला रावण: दाय: खिखत: इत इत्यर्थ:। दी-धातो: कर्याण चन्न्।

स रामक्यो विश्ववी युक्तान् अव्यात् पायात्। रांगी विश्वनष्टि करणोरणः, करणे कार्ये युद्धकर्स्मणीति यावत् उरणः मेष इव तद्दत् विपचनपराभूय कथमपि रणात्र निवर्त्तते इति भावः। यदा करणे इन्द्रिये तटुपभोगे उरण इव पग्रस्त्रभाव इति याव्य परदारापहारकलादिति भाव:। रणरण:-रणे युद्धे रणति स्पर्धया सिंहनादूं करोति यसाहगः। रायः—राति ददातीति कर्त्तरि मनः, दातेव्यर्थः। भरण:-- विदाते रणी युद्धं यस ताहमः, रामिण सह युद्धात् प्राक् दिन्विजयि-·लातिहत्त्तयुद्ध दल्यर्थः । अत्-अति भचयति मानुषानिति श्रेषः. नरमांसमचतः । <u> अभी: मादियोमीर्भयं यस स:। अघुना रामं विश्वनिष्ट। अन यस्वेति</u> पदमध्याहार्थ्यम्। २ यस रामस राम-पनी चीतिति यावत् रम् अप्रिं भार भाक्षण्यस्य विशं प्रविवेश । सीता कीटशीबाह या सीता मारं कन्दर्प प्रविष भरमा अनिसन्नावा पतिव्रतिव्यर्थः। या च रमासारमा-रमायाः लक्षाः सारं तेजः माति परिमितं करोति, खक्षातो लच्नीरित्यर्थः। रामः खयं कीहमः ? श्रीमानद्योदयः—श्रीः संयत् मार्गियत्तसमुत्रतिः दया परदु:खापहरगेच्छा त्रासाम् जदयो यसात् सः, यमाराच्य सर्वे ऐयथें समानं <sup>C</sup>तंदनुग्रहश्च लमने इत्यर्थ:। पुन: कोहग्र:? दयदश-दंगे दाने दया यस सः, यो हि पातेमाः सदयं ददाति न तसनीष-मित्यर्थ:। अपिच वेदय:-वेदयतीति णिजना-विद्-धातोः क्रदन्तक्पं, मानवर्दह-माश्रित्य खनर्मभी: परेभ्यो ज्ञानप्रद इत्यर्थ:। किस निष्:-जयशील:। कीह्य: अभीरभीरभीराभी:- क भीरभी: अभयमिव्यर्थ: अभयं, राति ददातीति े बभीरो वायुर्वगत्प्राचलात, बभीराय वायवे भियं राति ददातीति बभीरभीर: सर्पः पवनाश्रनलात्, तस्य भरो धारणं, तेन मियं राति यः भयप्रदः, चमीरमीरभरमीरो गरुड़: तस्मात् यभी: यमयं यस ताठ्यः विश्वरिति फलितार्थः गरुडवाइनलादस्विति। पुन: कचन्युत्त: ? अभोसी:-- न विद्याते भीर्भवं देवेश्य इति श्रेष: यस स इन्द्रजित् तं खित हिनसीति मभीसी: खचायः तम् अवित रचित मभीसी: ।

(३८५) इष्टम् चिमलिषतम् चङम्। क्रात्तिंबदर्शनैय-१२ चङ्ग।

बहेण-११ अक्षेन । त्रह्मास्प्रप्रस्तं-४ पक्षेन गुणितम्। जलाधिपतिना यच्छेपितं-वक्षोन २४ अक्षेन दृत्यृथं: भक्तं सत् यत् अविश्रष्टम्। वेदाङ्गैय स्तं-् अक्षेन गुणितस्। एवंप्रकारेण १५० संस्था उद्गवति।

- (३८६) इष्टम्— अभिज्ञितम् अङम्। खार्धेति—००० युक्तम्। खर्खयमैति—
  २०० राशिना व्यवक्रितिम्। खर्खेशेति—११०० अङ्गेन युक्तम्। खाकाशिति—
  ५०० राशिना भक्तम्। यच्छेशितम्—यत् शेशितं भागाविश्यष्टं, तत् दिगुणितं; पुनय

  हग्दतं २ अङ्गेन गुणितं; ४ अङ्गेन गुणितिमत्यर्थः। खाकाशाग्रीति—३०० अङ्गेन युक्तम्। प्रविप्रकारेण १८०१ खृष्टीयाब्दा

  प्रक्रमि।
- (३८०) इष्टम्— अभिविधितम् अङम्। वाषागुणम्— ५ द्वारा गुणितम्। सुखेन व सिद्दतम्— ४ युक्तम्। खाङाइतम्— १० गुणितम्। तत् तष्टम् — तत् अरमूधरैः ७५ द्वारा तष्टं भक्तं; तत् यद् अविधिष्टं तत् पर्चेण २ द्वारा गुणितञ्च। संवत्सरम्— व्याप्य दुल्लर्थः। अर्थात् १२० वत्सरं व्याग्य शिष्टा जना जीवन्तु।

चयवा दष्टम्—चिम्निवितम्। नागहतं—८ हारा गुणितम्। युतं प्रशस्ता— एकेन सह युत्तम्। निम्नं धरम्नै: शिवै:—५५ हारा गुणितम्। व्योम्पुगै: तष्टं-०० ४० हारा भक्तस्य यत् चविष्यष्टं तत्। गजेन—६ हारा। चर्थात् १२० वत्सरं व्याप्य प्रिष्टा जना जीवन्तु।

(३८८) स कथिर गुणगाही जनी रते कथिं थिर गुणवित जने रेमे ननन्द
"जाती जाती यद्रत्क्षणं तर रत्निति कथ्यते"। स कीह्यः ? न मोदने प्रमोदं
स्यानीत्यमुन्दि भ्रचाणीन्द्रियाणि यस मोऽमुदची नितिन्द्रियः। तथा वल्दमनथदः
सम्भुपयमनीतिदाता। तथा सेवायां परप्रणती सर्गः स्त्राह्मसम्मात् स्वर्धो निष्ठमः
साधीन इत्यर्थः। रते कीह्यः ? वेदानापन्नो वेदापन्नम्नत्र अधीतवेदे इत्यर्थः। तथा
स्रते प्रियंवदे। तथा रिचतः क्रतो निजाया कलो रागदेषात्मिकाया वाधाया स्क्रिदे
सम्भुनने यवो येन तांसन् रिचतिनज्ञ स्मुक्तेद्वये। तथा न रमने सुजतेषु धर्मे
वा ये ते सरमा दुर्ज्यनामानीरयित दूरीकरोति यस्तिम् स्तरिते इत्यर्थः। तथा
देवेषु सासन्नो देवासन्नक्तिम् देवासन्ने देवपूनानिरते इत्यर्थः। तथा

तीदस्य व्यथाया दुर्गाः दुर्गमाः परानिभग्रतासानप्यसन्ति चिएनौति तोददुर्गासाक्षेषां वासे निकेतने; यराणामपि यरा यमात्रिताः तिसन् इत्यर्थः। तथा दयनं दानं रचा वा, तेन यो मदस्वो गर्व्वकिष्णिका तेन यः चार्, परिवेदना तेन मुने रहिते, प्रियं क्रिलापि धगर्व्वित हत्यर्थः। तथा वादेन सह वर्त्तते स्ववादस्तिसन् प्रमाणयास्त्रज्ञे इत्यर्थः। तथा प्रयन् अगच्चन् अच्छो निर्माखता यस्तात् तिसन् अयदच्चे यहिमति द्रत्यर्थः। तथा गुक्सिः गुक्सेवाभिजीनितो यियरं क्रेयः अमस्तेनैव सन्ने द्वान्ते प्रथवा सन्ने आसते। तथा प्रपदान् पदस्रष्टान् भवतीति भपदानः, यहा भपगती दावः, स्वर्भपो यस्तात् तिस्तिति।

- (१८८) (क) कः कर्णारिपिता १—कर्णश्रिता जुनस्य पिता "वासवः"। किसिच्छति जनः १—"इरत्वस्"। कि स्तीक्षतं विश्वना १—"इस्त्वस्" (वासनत्वम्)। की जानाति प्ररिक्षितम् १—"मितिमान्"। विषमगुः (पञ्चवाषः प्रन्दर्पः) कुवास्ति वा कामिनास् १—"मनिसे"। सीता कस्य वधूः १—"रामस्य"। प्रियः किसु इरेः १—"कीस्तुमः"। वर्ज्यः कपे की वृष्णम् १—"स्थ्यङ्गः"। इति अष्टप्रत्यूत्तरपदानां मध्यमाचरसंयोगिन "सरस्वित नमस्त्यभ्" इति महामन्तः प्राप्तः। (१८३) (क) सन्धिमहोत्सवे—सन्धिपूजाकाले। सौहित्येन—पर्याप्तभोजनेन।
- (ख) श्रीतगु:—चन्द्र:। श्रीतपत्ररचनां—क्वधारणम्। दसी—शविनीकुमारी। (ग्र) भाद्रमासस्य ग्रक्तचतुर्थां क्वणन्नतुर्थाच तिथी नष्टचन्द्रलात् चन्द्रदर्शन-निषेध:।

"पञ्चाननग्ते भानी पचयोदभयोरिए। चतुर्थ्यापुदितयन्द्रो नेचितव्यः कदाचन॥"

- (घ) ब्राह्मणस-हे ब्राह्मण तं स खख्य (सो + लोट् + हि)।
- (३८२) खकच्छमापीच् -रज्जा इति श्रेष:। हदं निपत्य-एताह्यः कुभस्य कूपपतनस्त्रमाव:। उपनीय-ररहीता। भविति-रचित। सर्ता-साधृनाम्।
- (३८०) पविं—वद्यम् । यवस्वत्—खणवत् । दवं—वनाग्निम् । शिला-व्यक्तवत्—प्रसारखण्डनत् ।
  - (३८८) तम:स्तोम:-श्रम्भकारसमूह:। श्रुम:-पतङ्गः।

- (३८८) प्रक्रतिलपी—प्रक्रत्या खभावेन खघी तच्छे। यची—पविते। भासि-तर्यः—भासमानः विष्युपूतवद्यः थरत्यकाष्ट्रखण्डः ( फात्नेति प्रसिद्धः )
- (४०१) पिछते गोरसः, वाकारसः। स्त्रीजने गोरसः चचूरसः दृष्टिरसो वा, -दर्शनमाधुर्थमिति यावत्। भोजने गोरसः चेनुरसः दुग्धमित्यर्थः १

"दिग्दृष्टिदीधितिखर्गवज्ञवाग्वाणवारिषु ।

भूमी पश्री च गोशब्दी विद्विद्शस्यसु सृत: ॥"-हलायुष्य-।

- (४०४) पनसः पुष्पमप्रदर्शेव फलं प्रस्ते तथोत्तसजनोऽपि वाचमक्कत्वेव कार्य्यं करोति। अतस्तत्साद्यस्म नमस्य। आसः पुष्पं फलख प्रकटीकरीतं, तथा मध्यमोऽपि जनः प्रथम् वाक् परं कर्यः द्रत्येवं करोति। अतस्तत्साद्यस्य । कुन्दस्य केवलं पुष्पमेव ददाति, तथा अधनोऽपि वेवलं वाक्पराययः न तु कर्यतत्परः। अतः कुन्दसाद्यसम्बमस्य। पुष्पफलमित्यत्र जातिह्याष्प्रिमाम् (पा-१-२। ४।६) इति इन्देकवङ्गावः। वाक्-कर्योत्यत् सर्व्वो हि इन्दो विभाषया एकपङ्गततिति न्यायार् इन्देकवङ्गावः। वागपि दत्यत्र अपि यञ्दः अवधार्षायः वागिव वाङ्मातिमिति न्यावत्, न तु कर्योत्यमिप्रायः।
  - (४१०) च्रेमकार---खर्णकार। सुवर्षगुणातिरेक:--ठसन्दरवर्षगुणातिश्व:।"

इति वतीय-प्रवाहः समाप्तः।

## शेषोक्तिः।

(1)

जामाता यत्र विषाः खयसुपयमने कन्यका लोकमाता विश्वामितय दूतो निखिलगुणनिधिर्यागकर्ता विश्वष्टः। राजिषैः सम्प्रदाता नरवरजनकत्ते यद्याः सुप्रसन्ना दैवं तन्नीमि यस्याक रणविधिवस्यत् सीख्यलेसो न तत्र॥

( १-३ )

जनकः क्षण्यन्द्रों में जननी विस्थवासिनी।
पितामको रामचन्द्रः सार्थकः प्रपितामकः॥
ओभाराम इति खातो मदृबप्रपितामकः।
-देविविजमहाभक्ता इने में पूर्वपूरुषाः॥

(8)

योपूर्णचन्द्रसिक्ष्पणकाव्यरबो सौरे ग्रचौ व्यतनुतोङ्गटसागराखाः। गर्यं गुरोरतुलसुङ्गटसागराखाः सैते दिने यहगुणेभयायाङ्गयाते॥

(4)

संसारिऽसिन्नसारे कलिक सुषहरे भाखरे सीधनीरे सर्व्यस्थानेकसारे सकल सुखकरे जाङ्ग्येपुष्यतीरे। यस्यां भूतालिपाली निवसति निवरां लिङ्ग्याली कपाली हुग्लीजेलान्तरे सा सभ सुजननम् "भंद्रकाली" सुखालि:॥

सम्यूर्णीऽयं यन्यः।













